

## लहरों के बीच



कारएा, न इसका ही विचार करके कि जेव भी गरम है अथवा नहीं, मैंने सोचा कि समुद्री यात्रा की जाए ग्रीर संसार के कुछ जलभागों का निरीक्षए। किया जाए। मेरा यह त्रपना एक ढंग है जिसके द्वारा में ग्रपने शरीर को चुस्त व तरोताजा रखता हूं। जब कभी मैं उदास होता हूं ग्रथवा मेरे मन में नवम्बर महीने की-सी नमी या बूंदावांदी की-सी काहिली भर जाती है या कभी प्रनिच्छा से मैं किसी कफनिये की दुकान के सामने खड़ा हो जाता हूं ग्रीर जो भी मुर्दा मेरे सामने आता है उसके पीछे-पीछे चलने लगता हूं, या मेरे हृदय की दुर्वलता मुफ्ते फिकफोरने लगती है कि मैं सड़क पर चलने अथवा जान-व्रफ्तकर लोगों के हैटों को गिराने से ग्रपने को रोकूं ग्रीर एक न्यायसंगत एवं नीतिवादी मनुष्य की भांति व्यवहार करूं, तब मैं सोचता हूं कि यही उपयुक्त पमय है जब मुक्ते तुरन्त समुद्र की ग्रीर चल देना चाहिए। शिकार ग्रथवा ाल' न खेलकर में ऐसा करता हूं। जिस दार्शनिक उत्साह के साथ 'कैटो' पने भ्रापको तलवार की धार पर फेंक देता है, उसी प्रकार में समुद्रयात्रा पर वल पड़ता हुं। इसमें श्राश्चर्य की कोई वात नहीं। यदि दूसरे लोगों को इसका तुभव हो जाए तो वे भी उसी प्रकार समुद्र की श्रीर श्राकिपत होना चाहेंगे से कि मैं होता हं। पानी से घिरा हुग्रा एक नगर 'मनहत्तो' है, जिसको चारों ग्रोर से पक्के

मुभे इस्माइल कहकर पुकारिए। ठीक-ठीक तो घ्यान नहीं कि कितने दिन हो गए किन्तु कुछ साल पहले तट के प्रति कुछ विशेप श्राकर्पण न होने के

हाट वैसे ही घेरे हैं जैसे हिन्दमहासागर द्वीपों के किनारों पर मूंगे की चट्टानें— जसकी लहरों में व्यापार श्रठखेलियां करता है। दाहिने-वाएं, सड़कें श्रापकों जल की श्रोर ही ले जाएंगी। उसके सबसे नीचे ढलाव पर 'वैटरी' है जिसका है। वहां कुछ घंटों पहले भूमि का निशान भी नहीं दिखाई देता था। उस स्थान पर उस भीड़ को देखिए जो जल में निगाह गड़ाए खड़ी रहती है।

'सव्वाय' के स्विष्तल अपराह्त के-से उस नगर की परिक्रमा की जिए। 'का लियर्स. हुक' से 'कोन्टीज स्लिप' तक जाइए और तव वहां से व्हाइट हाल होते हुए उत्तर की ओर। आप गया देखेंगे ? उस समुद्र के किनारे हजारों अ आदमी दृष्टि गड़ाए, ऐसे खड़े मिलेंगे जैसे नगर के चारों ओर खामोश संतरियों का पहरा लगा हो। कुछ बांघों पर बैठे मिलेंगे और कुछ, लोग चीन से आए जहाजों को गोलाई में खड़े देखते होंगे। कुछ जहाजों के रस्सों पर चढ़ते दिखाई देंगे जिससे वे ऊंचाई से, समुद्र को भली प्रकार देख सकें। किन्तु ये सव थलचर मनुष्य हैं जो सप्ताह के बाकी दिनों में किसी लकड़ी से चिपके होते हैं या प्लास्टर से इकानों के काउन्टर से बन्धे होते हैं अथवा किसी वेंच पर कील की तरह जड़े होते हैं या किसी डेस्क पर काम करते हुए कसे बैठे होते हैं। तब, इस समय, ऐसा क्यों दीख रहा है ? क्या पृथ्वी के सब हरे-भरे खेत समाप्त हो गए ? तब ये सब यहां क्या कर रहे हैं ?

लेकिन, वह देखिए। सामने यह श्रीर भीड़ चली श्रा रही है जो सीधे पानी की श्रीर वढ़ रही है। लग रहा है, जैसे सब पानी में हुबकी मारने को श्रातुर हों। ताज्जुब! भूमि की श्रन्तिम सीमा तक पहुंचे विना इन्हें सन्तोष नहीं भए। सकता। छायादार गोदामों में चवकर काटने भर से इनको तसल्ली नहीं होगी। कभी नहीं। वे पानी के इतने निकट जाना चाहते हैं जहां तक गिरने का खतरा न हो। श्रीर वह देखिए, वहां वे मीलों-मीलों तक छितरे खड़े हैं। वे सब भूवासी हैं जो रास्तों से, संकरी गलियों से, सड़कों से श्रीर एवेन्यू से— जत्तर, पूर्व, दक्षिण, पिक्चम—सब श्रीर से, चले श्राए हैं। यहां इन सबमें एकता है। बताइए! क्या उन जहां जो तमाम कुतुवनुमाश्रो की सुइयों के खिचाव का यह प्रभाव है कि उन्होंने इनको श्रपनी श्रीर खींच लिया है?

एक बार फिर ध्यान दीजिए—जैसे, थाप नगरों से दूर किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां भीलों की बहुलता है। जो भी मार्ग चाहें थ्राप चुन लें। उन मार्गों में—दस में से नी, श्रापको घाटी की श्रोर ले जाएंगे श्रीर लहरों

१. सप्ताह का श्राखिरी घामिक विश्राम का दिन-रविवार

तामने छोड़ देंगे। इसमें जादू होता है। चाहे जैसे बब्बुलहराच छाइनी हैंके गहरे से गहरे विचारों में डूवे रहने दीजिए—वस, उसकी दैरों है इन
ा कर दीजिए और उसका एक पैर आगे वढ़ा दीजिए। वह इसके बार
पको पानी की ओर घसीट लाएगा। यदि उस प्रदेश में कहीं की घाने हैं हैं
प उसके साथ वहीं पहुंच जाएंगे। यदि आप किसी फैले हुए कारी बनेरिका
गस्तान में प्यासे हों तो इस प्रयोग को कीजिए या आउके कारकों में बढ़ि
ात् कोई दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर हो तो देख लीजिए। की हुई कैस के
येक व्यक्ति जानता है, गहन चिन्तना एवं जल में, ईसे क्यान्य है.
रस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध है।

ब्रव एक कलाकार को लीजिए । वह 'सैको' की वाटी में एक रोमेन्टिक म्य दृश्यावली चित्रित करना चाहता है जो पूर्णतः स्वयनकेह ही ही और ।समें वड़े सुहाने व चमकदार रंग भरे गए हों । कौन-डी महुन्दूर्ग बस्टू होनी ासका वह प्रयोग करेगा ? वहां वृक्ष खड़े हैं, प्रत्येक में एक क्षेत्रक करेगा से उसके अन्दर कोई वैरागी वैठा हो या ईसा का कीलों हे विद्या होई 🛁 व ो, ग्रीर वहां उसकी सुनसान चरागाह जैसे सो रही है, निकट हैं उन्हें उन्ह ो विश्राम पा रहे हैं, अलग एक भोपड़ी से भूरा छुंद्या टड़ न्हा है। हुर हुए हु —पेड़ों से घिरे जंगल के बीच एक चक्करदार रास्ता है की व्यवस्थान biकने नीलाकाश तक पहुंचता है। भले ही यह चित्र हों क्रिक्ट कि ो देवदार का यह पेड़ उस गड़रिए के सर पर दवास की की किस्ता किस्ता . तो गिराता रहे किन्तु जब तक उस गड़रिए के नेत्र ऋपने सामने कही हुए इस तादूभरे जलप्रवाह पर नहीं टिके हुए हैं तत तक उपकृत कि किया है ाइए-जून के महीने में घास के मैदानों में जाइए। ब्राट ईंक्ट्रें हुट्टें क राई हुई कुमुदनी के बीच घुसते चले जाइए। किन्तु ग्राह्मा हा होना ।भाव खटकेगा ? पानी—वहां पानी की एक बूंद मी नहीं होती है जिल्ला करने के स्थान पर वालू का प्रपात होता तो क्या आद उसे देखने है। उसन रुजारों मील की यात्रा करते ? क्यों, उस वेचारे ग्ररीव कृद्धि हेर्क्ट के हारकार् एक बार दो मुट्ठी चांदी पा जाने पर सोचा कि वह अर्थन किए एक किंग्र ारीदे जिसकी कि उसे नितान्त श्रावश्यकता थी वरनु अपने उस इस की किस्कृति ीच' के समुद्र तट तक जाने की पैदल यात्रा में खर्च करें कि कि कि कि

में एक 'कमोडोर' या एक कतान या एक रसोइए के रूप में भी नहीं जाता हूं ग्राधिकार के ग्रन्तर की इस भावना को मैं उन्हीं के लिए छोड़ता हूं जो लोग इ पसन्द करते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस प्रकार के कार्यो, प्रयत्नों ए कप्टों का तिरस्कार करता हूं। मैं जहां जो—वार्क, विग, श्रूनर —ग्रथ इस प्रकार की ग्रन्य वस्तुग्रों की विना परवाह किए केवल ग्रपनी ही चिन्ता लीन रहता हूं।

जहां तक रसोइया वनने की वात है, मैं कहता हूं कि वह कार्य कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाज पर वह एक प्रकार का अफसर माना जाता है किन्तु मैंने कभी मुर्गा पकाने की वात नहीं सोची। यों मैं जानता हूं कि भलं प्रकार घी-मसाला डालकर बनाई गई जस चीज की जितनी वड़ाई स्वयं किलंगा वैसी कोई दूसरा नहीं करेगा। यह वैसी ही वात है जैसे पुराने जमाने हैं मिस्र निवासियों की पके हुए इवीस पर अथवा भूने हुए जलघोड़ों पर धार्मिंग आस्था हो और तभी जन्होंने इन जीवों की मिसयों को जन पिरामिड रूप वावर्चीखानों में वन्द कर रखा हो।

नहीं, मैं साधारण मल्लाह के रूप में ही समुद्रयात्रा करता हूं। कभी मस्तूर तक चढ़ता हूं, तो कभी जलपोत के यंत्र पर उछलता हूं और कभी सर्वोच्च राजकी मस्तूल तक पहुंच जाता हूं। सचमुच ही, वे लोग मुभे एक मस्तूल से दूसरे प चढ़ने की आज्ञा देते हैं और मैं उसी प्रकार उछलता रहता हूं जैसे मई के हिरियाली घास पर उछलने वाला टिड्डा। प्रारम्भ में, इस प्रकार का कार्य त बहुत बुरा लगता है। वह कार्य एक प्रकार से व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाता विशेषतः यदि कोई 'वान रेन्सेलियर्स' या 'रेन्डोल्फ' या 'हार्डीकेनट्से' ऐसे प्राची और कुलीन परिवार का हो। उस जलपोत पर जाने के पहले भी आप उस स्कूल मास्टर की भांति अधिकार जमाते आ रहे हों जो सबसे लम्बे लड़कों को भं आतंकित किए रहता है तो आपको और भी बुरा लगेगा। जैसा में आपव

वह बैठा करता था, उसी जगह पर एक फूल का पीघा उग श्राया। इस फूल को भी नार्सीसास नाम दिया गया।

१, २, ३, जहाजों की किस्में।

समभाऊ, स्कूल-मास्टर से इस नाविक होने के बीच के परिवर्तन-काल को सहन करने के लिए 'सेनेका' भ अथवा 'स्टोइनस' ने लोगों के मनगढ़न्त दार्शनिक तर्कों की भांति सन्तोप करना पड़ेगा। समय पाकर यह सब भूल जाता है। इसकी वया चिन्ता है कि कोई वेहरा कप्तान मुक्ते हुक्म देता है कि एक

भाडू लेकर में जहाज के डेक को साफ कर दूं? 'न्यू टेस्टामेन्ट' की तुला पर उस अपमान की क्या अहमियत होगी ? क्या आप सोचते हैं कि चूं कि मैं दुष्ट कप्तानों की आजाओं का श्रद्धापूर्वक तुरन्त पालन करता हूं, इसलिए देवदूत गैब्रियेल की दृष्टि में भें गिर गया हूं ? गुलाम कीन नहीं है ? मुक्ते बताइए । तब ठीक है। मेरे वे पुराने कप्तान मुक्ते चाहें जैसा हुक्म दें, चाहें जैसे मुक्ते ढकेलें या दावें - मुभे सन्तोप है कि वह सब ठीक है क्योंकि शारीरिक ग्रथवा दार्शनिक श्राधार पर हरेक ने किसी न किसी रूप में इसी प्रकार की गुलामी की है। ग्रतएवै समस्त विश्व की यह ढकेला-ढकेली चलती रहती है तथा हरेक का कन्वा दूसरे से रगड़ता रहता है श्रीर उसी में सभी को सन्तोप करना पड़ता है।

फिर, में सदैय ही एक मल्लाह के रूप में समुद्र में जाता हूं क्योंकि वहां वे लोग मेरे कप्टों के लिए मुक्ते पैसा देते हैं जविक मैंने यह कभी नहीं सुना कि ्सी यात्री को भी वे एक पाई देते हैं। इसके विपरीत यात्रियों को स्वयं पैसा ं। पड़ता है। देनेवाले ग्रीर पानेवाले का यह प्रभेद समस्त जगत् में फैला हुस. है । यह पैसा देने अथवा भुगतान करने की वात भी कितनी गन्दी है जिसे फलों के बगीचे वाले उन दोनों चोरों ने हम पर लादी है । लेकिन पैसा पाना— भुगतान पाना - उसके यया कहने ? नगरों की यह सब चहल-पहल जिसमें लोग

१. श्रमेरिका के न्यूयार्क में रहने वाले ग्रादिवासी जो ग्रधिकतर नाविक होते हैं ।

२. ऐथेन्स के महान् दार्शनिक जीनो के शिष्य।

३. वाइविल ।

४. गैंबियेल का श्रर्थ है 'परमात्मा का दूत' । फ़ुरान में उसे एक स्थान पर परमात्मा का संवाद मानवों तक पहुँचाने वाला कहा गया है। लिखा है कि जब मुहम्मद साहव ईश्वर का कोई संवाद मनुख्यों को सुनाने वाले होते थे तो उनका मुखर्मडल एक श्रनोखी कान्ति से प्रभासित हो उठता था गंबियेल श्रच्छे श्रीर बुरे दोनों प्रकार के संवाद मानवमात्र को देता है श्री भविष्यवाशियां भी करता है।

पैसा पाते हैं कितनी विद्या है, भले ही यह समभते हुए कि पैसा ही संसार के सब कष्टों-दु:खों के मूल में है ग्रीर कोई भी धनवान किसी भी प्रकार स्वर्ग तो जा नहीं सकता। ग्राह ! हम ग्रपने ग्रध:पतन को कितने सुखपूर्वक स्वीकार करते हैं ?

श्रन्ततः सदा मैं नाविक होकर ही समुद्र में जाता हूं क्योंकि वहां गुके खूव कसरत करने को मिलती है ग्रीर जहाज़ के सर्वोच्च डेक की स्वच्छ वायु सेवन करने को मिलती है। क्योंकि मान्यता के अनुसार संसार में सामने की ही हवा का महत्व है, न कि पिछली हवा का-(यगर ग्राप दार्शनिक पाइथागोरस के नीति-सिद्धान्तों का अनुसरएा करना न भूलें) इसके साथ यह भी है कि नीचे डेक पर वैठे 'कमोडोर' को सेकेंड हैन्ड हवा मिलती है जविक ऊंचे यन्त्र पर वैठे मल्लाहों को ताजी हवा प्राप्त होती है। नाविक सोचता है कि ताजी हवा उसके फेफड़ों में सबसे पहले आती है किन्तु ऐसा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे जनता ग्रपने नेता श्रों को हांक ले जाती है ग्रीर नेता उसकी गन्ध भी नहीं पाता। किन्तु मैं कह नहीं सकता कि क्यों समुद्र के इतने खारेपन का श्रमुभव करने के बाद भी तथा इतने दिनों व्यापारी-जहाज का मल्लाह रहने के श्रनन्तर मेरा मन हो रहा है कि मैं व्हेल मछिलयों के शिकार पर जाने वाले जहाज पर जाना चाहता हूं। में समऋता हूं कि वह 'भाग्य' का कोई श्रद्य पुलिस श्राफीसर है जो बराबर मेरी निगरानी करता है और छिपे ढंग मे मेरे पीछे-पाछे चिपका रहता है, मैं कह नहीं सकता किस बुरी तरह से वह मुक्त पर सवार रहता है-वही उसका उत्तर दे सकता है। ग्रीर निःसन्देह इम व्हेल-यात्रा पर जाने का मेरा कार्यक्रम जैसे मेरे भाग्य में वहुत पहले ही वन चुका था। श्रय वह किसी वड़े प्रदर्शन में नाटक के संक्षिप्त विष्कम्भक (मध्यान्तर) श्रयया 'सोलो' के रूप में ग्राटपका है। मैं सोचता हूं इस कार्यक्रम का एतद् सम्बन्धी भाग कुछ इस प्रकार की घोणगा करता होगा:

'यूनाइटेड स्टेट्स ग्रमेरिका के राष्ट्रपति का महान चुनाव संग्राम ।' 'इस्माइल नामक एक व्यक्ति द्वारा व्हेल-यात्रा ।'

'ग्रफगानिस्तान में खूंस्वार लड़ाई।'

में नहीं कह सकता कि भाग्य रूपी रंगमंच के मैनेजर ने व्हेल-यात्रा के गन्दे प्रसंग के लिए मुक्ते क्यों चुना, जबकि दूसरों

की भूमिका, साधारए। सुखान्त प्रदर्शनों में छोटी श्रीर हलकी भूमिका या प्रहसन में मज़ाकिया भूमिका दी गई है। किन्तु ऐसा क्यों है मुफ्ते स्वयं ज्ञात नहं है। अब मुफ्ते लगता है कि इसके पीछे कुछ उद्देश्य श्रीर श्रथं दीखता है ज अनेक वेशों में मेरे सामने चालाकी से प्रस्तुत कर दी जाती है—वही मुफ्ते अपन वांछित पार्ट श्रदा करने को विवश करती है। साथ ही वह मेरे मन को ऐं संश्रम में डाल देती है कि मैं सोचता हूं कि वह पार्ट मैंने अपनी पक्षपातरहिं। स्वेच्छा श्रीर उचित-अनुचित निर्णायक बुद्धि के वल पर स्वयं स्वीकार किय है।

इस सबमें उस विकराल न्हेल के प्रति याकपंग की भावना सबसे वड़ उद्देश्य है। इस प्रकार के अशुम तथा विलक्षण दैत्य ने मेरे कौतूहल को काने कितना जागरित कर दिया था! तब उन भयंकर और दूरस्थ महासागर ने मुक्ते उत्तेजित किया जहां द्वीप के सहश विशाल उसका शरीर डोलता था ब्हेल को लेकर अकथनीय असंस्थ खतरे सामने या जाते हैं। इस प्रकार वे 'पैटागोनिया' के-से हजारों हश्यों एवं शब्दों के चिकत कर देने वाले आकर्पणं ने मुक्ते वरवस उस और खींचा। सम्भवतः, अन्य लोगों को इस प्रकार वे कौतुक अपनी और न खींचे किन्तु मेरे लिए वे सदा ही मानसिक द्वन्द्व का कारए रहे हैं कि में सुदूर भागों को देखूं। निपिद्ध सागरों की यात्रा करने और खतरनाक किनारों पर उतरने में ही मुक्ते मजा आता है। क्या अच्छा है— इसको विना भुलाए हुए भी मैं किसी भी खतरे को तत्काल पहचान लेता हूं सिकता दें अनुमति दें तो मैं उसके साथ भी एक सामाजिक-सा नाता बनाए रखन अच्छा ही होता है।

इन सब वातों के कारण मैंने व्हेल-यात्रा का स्वागत किया। उस ग्राइचर्यं जगत के विशाल जलद्वार खुल गए ग्रौर तब मैंने ग्रपनो तर्क-बुद्धि के सम्पूर्ण ग्रीभयान के साथ महसूस किया कि मेरी ग्रन्तरात्मा में उन व्हेल मछिलयों क ग्रन्तहीन जुलूस तैर रहा है, ग्रौर उन सबके बीच हुड लगाए कोई ग्राइचर्यजनव प्राणी है, जैसे वायु में वरफ का कोई शिलाखण्ड हो।

१. दक्षिण श्रमेरिका का एक विशाल रेगिस्तान।

श्रपने पुराने कारपेट-वैंग भें मैंने एक-दो कमीजें रखीं श्रीर उसे वगल में दावकर हार्न अन्तरीप तथा प्रशान्त महासागर की श्रोर चल दिया। उस प्राचीन श्रीर सुन्दर मनहत्तो नगर से चलकर में 'न्यू वेडफोर्ड' पहुंचा। यह वात दिसम्बर महीने के एक शनिवार की रात की थी। मुक्ते यह जानकर वहुत निराशा हुई कि 'नन्तुकेत' जाने वाला छोटा जहाज जा चुका है श्रीर श्रगले सोमवार के पहले वहां जाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है।

व्हेल-यात्रा को जाने वाले वहुत-से नौजवान, कष्ट ग्रौर ग्रापदाग्रों की खोज के लिए, इसी 'न्यू वेडफोर्ड' में ठहर जाते हैं ग्रौर तब यहां से ग्रपनी जलयात्रा प्रारम्भ करते हैं किन्तु में ही ग्रकेला एक ऐसा था जो वहां नहीं ठहरना चाहता था। 'नन्तुकेत' के जहाज पर यात्रा करने के ग्रतिरिक्त में ग्रौर कुछ नहीं सोच रहा था क्योंकि उस प्रसिद्ध एवं प्राचीन द्वीप के सम्वन्ध में वड़ी सुन्दर व तीन्न इच्छाएं मेरे मन में मौजूद थीं जो मुफे विशेष रूप से ग्राकिषत कर रही थीं। वैसे इधर बहुत समय से 'न्यू वेडफोर्ड' व्हेल मछली के व्यापार पर धीरे-धीरे एकाधिकार स्थापित करता रहा है ग्रौर 'नन्तुकेत' का महत्व घटता रहा है, फिर भी 'कारथेज' के 'टायर' प्रान्त के समान 'नन्तुकेत' की ग्रपनी एक मौलिक विशेषता थी क्योंकि ग्रमेरिका की पहली मरी हुई व्हेल मछली वहीं किनारे लगी थी। 'नन्तुकेत' ही एक ऐसा स्थान था जहां के उन ग्रादिवासियों ने— उन व्हेल पकड़ने वाले लाल रंग के लोगों ने—पहली बार उन 'केनोज' में वैठकर उस सामुद्रिक महाजन्तु व्हेल का पीछा किया था। यही नहीं, 'नन्तुकेत'

१. मजवूत कपड़े का थैला।

२. दक्षिणी श्रमेरिका का घुर दक्षिणी भूभाग।

३. शिकारी नाव या डोंगी । पतली लम्बी नाव जिसे वृक्ष के तने से खोखला करके काटा जाता है।

ही एक ऐसा स्यान या जहां वह खोज करने वाला पहला 'स्लूप' १ समुद्र में तै या स्रोर जैसा कहा जाता है कि उस जलपोत के एक हिस्से में विदेश से स्र हुए 'कावल-स्टोन' २ भरे हुए थे जो व्हेल मछली पर इस लिए फेंके जाते कि यह पता चल सके कि वे लोग उसके कितने निकट हैं ताकि वे 'बोस्पिरिट से 'हारपून' ४ फेंक सकें।

मेरे सामने अब दो रात और एक दिन शेप था जब कि मैं 'न्यू वेडफोर्ड' अपने निर्धारित वन्दरगाह के लिए यात्रा प्रारम्भ करता, अतः खाने व सोने व समस्या प्रस्तुत थी। रात डरावनी थी, काली और उदास, साथ ही कड़ाके व सर्दी पड़ रही थी। वहां मैं किसी को जानता भी नहीं था। कौतूहल में मैं अपनी जेवें टटोलीं और चांदी के कुछ सिक्के वाहर खींचे। तब मैं अपने क पर अपना भोला डाले हुए था और अपने उत्तर और दक्षिण में फैले हुए इ अन्धकार की एक दूसरे से तुलना कर रहा था और उस सुनसान सड़क वीचोंवीच खड़ा अपने आपसे कह रहा था, 'जनाब इस्माइल साहब ! आ रात जहां कहीं भी डेरा डालना वहां के खर्च की जानकारी कर लेना अं जनाव! इसका भी ज्यादा ख्याल न करना कि जगह पसन्द है या नहीं।'

होले कदम बढ़ाता में सड़कों पर चलने लगा। एक जगह 'िद क्राहारपून्स' का साइन बोर्ड दिखाई दिया किन्तु वहां कीमतें ज्यादा मालूम पड़ थीं, यों जगह खुशनुमा थी। तब श्रीर श्रागे बढ़ने पर 'सोर्ड फिश इन' नाम । अ की चमकदार लाल खिड़िकयों से निकलती तेज श्रीर चमकीली किरर ग्राभास हुग्रा श्रीर लगा कि जैसे मकानों श्रीर जनके सामने से ठोस बर पिघलने लगी है। इसके श्रतिरिक्त उस तारकोल वाले सख्त फुटपाय पर, श्राप्तास, कम से कम दस-दस इंच मोटी बरफ जमी हुई थी श्रीर जब मेरे जूते उ चकमक ठोस ऊंचाई से टकराते थे तब मुक्ते बहुत-बहुत कष्ट होता था। उस

१. हल्की छोटी नाव।

२. एक गोलाकार पत्यर जो फर्झ बनाने के काम में श्राता है।

३. जहाज के सामने के भाग से बंधा खम्भा।

४. व्हेल मछली पकड़ने की रस्सी बंधी बर्छी।

कारण यह था कि वहुत इस्तेमाल से मेरे जूतों के तलों की दशा अत्यन्त दयनीय हो रही थी। सड़क की चमक और वजने वाले गिलासों की श्रावाजों को अन्दर से श्राता हुशा सुनकर में ठिठका और एक मिनट को रुक गया तथा सोचने लगा—वहुत कीमती किन्तु खुशनुमा। अन्त में मैंने अपने आपसे कहा—'चलते जाइए इस्माइल साहव! क्या कुछ सुन नहीं रहे हैं लेकिन दरवाजे के सामने से हट जाइए क्योंकि आपके ये फटे जूते रास्ता रोक रहे हैं।' और मैं आगे वढ़ता गया। तव जैसे किसी प्रेरणावक में उन सड़कों पर चलने लगा जो समुद्र की ओर जाती थीं—क्योंकि वहां मजेदार नहीं तो कम खर्च वाली सराएं जरूर थीं।

वैसी डरावनी सड़कें ! दाएं-वाएं मकान नहीं, वंलिक श्रान्धियारे की तह पर तह-सी जमी थी श्रौर यहां-वहां टिमटिमाने वाली मोमवत्ती एक मकवरे में चिराग्र-सी दिखाई दे रही थी। हफ्ते के उस श्रान्तिम दिन, शहर का वह हिस्सा इतनी रात को सुनसान दिखाई दे रहा था। परन्तु फौरन ही मैं एक ऐसी इमारत के सामने श्राया जहां घुंघली-सी रोशनी चमक रही थी श्रौर जिसका दरवाजा जैसे हरेक का स्वागत करने के लिए सपाट खुला हुग्रा था। उसके श्रासपास श्रजीव लापरवाही-सी दिखाई दे रही थी, जैसे वह जगह जनता के लिए ही हो। श्रस्तु, वहां प्रवेश करते ही जो मैंने पहला काम किया, वह यह था कि मैं वरसाती में रखे एक राख फेंकने के सन्दूक से जा टकराया श्रौर चौंककर खड़ा हो गया। उड़ती हुई राख मेरा दम घोट रही थी श्रतः मैंने सोचा—'हा, हा, क्या 'गोमोराह' के वरबाद शहर से यह राख उठ रही है ? लेकिन यदि पहले निशान 'दि कास्ड हारपून्स' श्रौर 'दि सोर्ड फिश' के थे तो यह 'दि ट्रैप' को लेने चाहिएं।' जो भी हो, मैंने श्रपने को संभाला श्रौर एक ऊंची श्रावाज को श्रन्दर से श्राते हुए सुनकर श्रौर श्रन्दर को एक दरवाजे को खोलकर ढकेलते हुए मैं श्रागे वढ़ गया।

सामने दिखाई दिया मानो 'टाफेट' की पंचायत जुड़ी हुई थी। कतारों में वंठे एक सी काले चेहरे अपने नेता की ओर भांक रहे थे और आगे एक मंच

१. विजड़ा, फंदा ।

२. यरूशलम में श्रादमी की विल देने का एक प्राचीन स्थान ; नरक ।

पर एक काला 'एंजल श्राफ डूम' १ एक किताव को पीट रहा था। वह । लोगों का चर्च था ग्रीर वह उपदेशक ग्रन्धियारे के कालेपन के सम्बन्ध में कह रहा था। चारों तरफ रोने, चीखने ग्रीर दांत किटिकिटाने की ग्रा उभर रही थीं। ग्रपना कदम पीछे फेंकते हुए मैंने ग्रपने ग्रापसे कहा— इस्माइल साहव! 'दि 'ट्रैप' के साइनवोर्ड के नाम पर तो यह इरावना मनोरंजन है।'

श्रागे बढ़ते हुए अन्त में मैं एक ऐसे स्थान पर श्राया जहां धीमी रोशनं रही यो श्रीर जो 'गोदी' से श्रिषक दूर नहीं थी। वहां घवड़ाहट पैदा करने व वरचराहट की-सी एक श्रावाज हवा में मुभे सुनाई दी। ऊपर देखने पर दर के ऊपर एक भूलता हुशा साइनवोर्ड दिखाई दिया जिसकी जमीन का रंग व था श्रीर जो एक ऊंचे श्रीर सीधे धुएं के गहरे रंग के-से धुं घलेपन का श्रामा रहा था श्रीर उस पर लिखा हुशा था—'दि स्पाउटर इन—पीटर काफिन

'काफिन ?' 'स्पाउटर ?' <sup>3</sup> मैंने सोचा कि इस विषय में तो यह । अशुभ है। किन्तु कहा जाता था कि नेन्तुकेत में तो यह एक वहुत प्रच नाम है। मेरी धारणा है कि यह 'पीटर' वहीं से यहां आया है। चूंकि रो बहुत मन्द थी और स्थान उस समय सुनसान पड़ा हुआ था और लकड़ी वह छोटा-सा ध्वस्त मकान ऐसा लग रहा था, जैसे किसी जलते हुए शह बचाकर वह गाड़ी में लाद लाया गया है। और उसका वह भूलता । "गइनबोर्ड गरीबी की चीख की भांति भूम रहा था। इसीलिए मैंने सोचा स्थान पर ठहरने पर सस्ती जगह और बढ़िया पी-काफी भी। सकती है।

वह विलक्षण स्थान था—एक नोकीला पुराना मकान, एक ग्रीर हु हुमा ग्रीर उदासी-सी में हूवा हुग्रा। वह एक सर्द-से कोने पर खड़ा था जहां यूरोक्लाइडन नामक तुफानी हवा ऐसा डरावना शोर कर रही थी जैसा ह

१. विनाश दूत।

२. तावूत; शव रखने का सन्द्रक।

३. पानी का फव्वारा।

मभी नहीं किया होगा, यहां तक कि उस गरीव 'पॉल' के जहाज को उछालते इए भी नहीं किया होगा। यों 'यूरोक्लाइडन' श्रानन्ददायक ग्रीर शान्तिप्रद । इचिमी हवा है ग्रीर उन लोगों को खुश किया करती है जो घर के ग्रन्दर प्रंगीठी पर पैर सेक रहे होते हैं श्रीर विस्तर पर जाने के लिए कूलवुला रहे होते हैं। एक पुराना लेखक—जिसकी कृतियों की भ्राखिरी प्रति गेरे पास है—कहता ः "यह तूफानी हवा भी नया है; उस समय में जब कि कोहरा वन्द खिडकी के गहर फैला हो, ग्रीर उस समय जब कि खिड़की में शीशा न लगा हो ग्रीर इवर-उघर दोनों ही ग्रोर कोहरा छाया हो-इन दोनों समयों के वीच ऐसा यन्तर कर देता है कि मानो मौत के सिवाय शीशा जड़ने वाला कोई है ही नहीं।" गैसे ही यह गद्यांश मेरे मस्तिष्क में वैठा वैसे ही मैंने सोचा कि उन पुराने नाले शब्दों के तर्क में बहुत बल है। हां, मेरी ये श्रांखें ही जैसे वे खिड़िकयां हैं प्रीर मेरा शरीर वह मकान । कितना श्रफसोस है कि लोगों ने उन छेदों ग्रीर ररारों को वन्द नहीं किया है ग्रीर उसे उन्होंने उस जरुम पर वांधने वाली ातली पट्टी की तरह कहीं दवा और कहीं खुला छोड़ दिया है। किन्तु भ्रव इसे हुछ भी ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। संसार वन चुका है, दीवारें इतनी ऊंची उठ आई हैं स्रीर लाखों-करोड़ों साल हो गए जब पत्थर की रोडी उठा कर फेंक दी गई थी। वह वेचारा ग़रीव 'लज़ारस' (एक भिक्षक) किनारे के पत्यरीं

१. पॉल—सिलीशिया के टारत्सस नामक स्थान का रहने वाला एक यहूदी था। झपने जीवन के प्रारम्भ में ही टारस्स छोड़कर सीरिया में प्रतिदिन बढ़ते जाने वाले ईसाइयों के कामों में श्रड़ंगा डालने लगा था। जगह-जगह घूमता हुआ वह दिमक्क पहुंचा श्रीर वहां उसके जीवन में एक नया मोड़ श्राया। गया तो वह ईसाई धर्म-प्रचारकों के कामों में वाधा पहुंचाने, लेकिन वह स्वयं ईसाई वन गया। उसके बाद तो उसने स्वयं श्रपनी सारी शक्ति से ईसाई धर्म का प्रचार श्रारम्भ कर दिया। प्रचार कार्य के लिए उसने जल-स्थल दोनों मार्गों से श्रनेकानेक देशों का भ्रमण किया। पाल से चलने वाले छोटे-छोटे जहाजों पर समुद्री खतरों का मोल लेना वास्तव में पॉल जैसे उत्साही प्रचारक का ही काम था। बाद में उसे संत की उपाधि दी गई।

का तिकया बनाए दांत किटिकटाते हुए श्रीर अपनी कंपकंपी से अपने चियड़ों दूर फेंकते हुए तथा अपने दोनों कानों को चिथड़ों से बन्द करते हुए श्रीर मा की वाली मुंह में दाव कर भी चाहे तो उस तूफानी 'यूरोक्लाइडन' को नहीं कर सकेगा। अपने उस लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटा 'डाइट कहता है—( वाद में उसका रंग श्रीर लाल हो गया था ) "उफ़! कोहरे वा कैसी सुहानी रात है, मृगिशरा नक्षत्र कैसा चमक रहा है, उत्तरी प्रकाश कै उभर रहा है। उनको पूर्व के उस उद्या मौसम की वातें करने को दें ज स्थायी संगीत लहरें लेता है; मैं तो केवल ऐसा श्रवसर चाहता हूं कि अपने प्रयत्न की उप्याता से सुहावने ग्रीष्म का स्वजन कर सकूं।"

किन्तु 'लजारस' क्या सोचता है ? क्या वह उस भारी उत्तरी प्रकाश सामने श्रपने ठंड से नीले पड़े हाथ ऊपर उठाकर उन्हें गरम कर सकता है तब क्या 'लजारस' को यहां के वजाय सुमात्रा में नहीं होना चाहिए ? तब क वह भूमध्य रेखा के समानान्तर लम्बे लेट नहीं जाएगा ? हे भगवानू ! इ कोहरे को दूर करने के लिए उस तपती गुफा में चले 'जाना—कैसी भयान वात है !

श्रव, 'डाइन्स' के दरवाजें के सामने उस किनारे के पत्थर पर निःसहा 'लजारस' पड़ा रहे तो यह वर्फ के एक वहते हुए पहाड़ के 'मोलुक्काज' से वां से श्रविक विलक्षण व श्राश्चर्यजनक है। यों 'डाइन्स' स्वयं वर्फ के ए हल में जमी हुई सिसिकियों के इदं-गिदं जार की तरह रहता है श्रीर ए खाने-पीने में संयम रखने वाले समाज का सभापित होने के कारण वह सि श्रनाथों के गर्म श्रांसुश्रों को ही पीता है।

लेकिन अब अधिक कहने-सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम व्हेल-याः पर जा रहे हैं और वहां बताने योग्य बहुत कुछ वातें सामने आने को हैं। अप सर्वी से नम हो गए पैरों पर से बर्फ को खंरोचकर हमें देखना है कि य 'स्पाउटर' कैसा स्थान है।

उस तिकोनी 'स्पाउटर इन' में पुसते ही एक फैला हुआ, नीना धीर पुमावदार दरवाजा मिलता था, जिसमें पुराने जगाने की लक्ही भी कारीगरी के नमूने को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी काम में न लाए जाने धाले पुराने जहाज का ढांचा हो। एक श्रोर एक बढ़ा-सा सैलियन लटका था, जी घुएं से काला ही न पड़ गया था, वरन विगड़ गया था गर्थोंकि इपर-उपर से श्रीर कटपटांग ढंग से श्राने वाली रोशनी को देखकर ऐसा समझ में श्राम था कि बहुत मनोयोग श्रीर नियमित रूप से वहां श्राकर उसे देखने श्रीर श्रामपाय के लोगों से पूरी जानकारी प्राप्त करने पर ही उसके महत्व श्रीर मनाव्य के लोगों से पूरी जानकारी प्राप्त करने पर ही उसके महत्व श्रीर मनाव्य के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात हो सकता था। उसके प्रकाश श्रीर छाया के श्रामपाय खंडों को देखकर लगता था, मानो न्यू इंग्लैंड के साधारमा विश्वकारों के गुम में, किसी उत्साही चित्रकार ने श्रीतज्ञय विश्वेत्वलता को चित्रित करने का प्रयाप किया हो। बहुत गहराई से जिन्तन करने, बारम्बार उम पर मोजन-विधारमें श्रीर तब प्रवेश-हार के पीछे की छोटी खिड़की को पूरी गरह सोजन पर, अन्ततः यह नतीजा निकलता था कि इन प्रकार की कल्पना आहे जिन्ती उरावनी हो किन्तु श्रनावस्थक नहीं है।

वित्र के बीचोंबीच जो तीन नीले रंग की खुंबली-थी किन्तु भीधी गाड़ी रेखाएं थीं जो विवित्र-से साग और फेन पर तैर रही थीं और जिनके अपर अजीव-सा चुनावदार अपसङ्ख्ती कालायन मंदरा रहा था—यही किसी की सर्वाविक स्तम्पत्र और परेजानी में दालने वाली थीं। सत्रमुल, मुंधी ध्ययम में सनी, गीली और वास-पून से मरी तस्वीर किसी भी कमडीर्याटल आवशी की ववड़ा सकती थीं। किर भी दममें कुछ ऐसी अतिब्दित, अवंत्राल, अवस्थान केचाई थीं कि किसी का भी ब्यान वह वरदम अपनी और आवशित किए प्रश्री थीं, जब तक कि सार हारकर कम आवश्येदनक वित्र का सर्वे सममत्रे थीं कसम न का नें।

तद तकाल हैं। एक बीतुकार्ण विका (राज्योव है 🖰 वार्तकार्ण प्राथका

मन में श्राती थी। यह चार श्रप्राकृतिक किन्तु मौलिक विचारों का मेल होगा-यह रात की तुफ्रांनी हवा के बीच का काला सागर है, यह विद्धंस किया हुं जंगल है, यह भयंकर जाड़े का हश्य है, यह समय रूपी वर्फीले वहार का विस्फ है। किन्तु ये सब कल्पनाएं चित्र के बीचोंबीच वने हुए उस अपशकुन पर पि विलीन ही जाती थीं। वह एक वार समभ में श्रा जाए तो सब सरल था लेकिन ठहरिए जरा, क्या यह एक भारी मछली की घुंघली छाया से मिलत जुलता नहीं है ? क्या वह स्वयं विशालकाय ब्हेल नहीं है ?

सचमुच ही, चित्रकार का मन्तव्य मेरी कल्पना के अनुरूप है, और में कल्पना स्वयं इस सम्बन्ध में अनेक बुजुर्ग लोगों से वातें करने के बाद हढ़ है। इस चित्र में 'हार्न अन्तरीप' के समीप एक जहाज भयानक तूफान में फं हुआ दिखाया गया था और वह आधा ह्रवा जहाज, जिसके केवल तीन हुटे हि मस्तूल भर दिखाई दे रहे थे, घुमेड़ें ले रहा था, और एक उत्तेजित व्हेल जह के ऊपर से निकल जाने की क्रिया में अपने आप जन तीन मस्तूलों में फंसर जैसे यूली पर चढ़ी जा रही थी।

इस प्रवेश-द्वार के सामने की दीवार पर भाले और गदाएं लटकी हुई थं कुछेक तो चमकदार दांतों से भरपूर थीं और हाथी दांत की श्रारी की भा दिखाई देती थीं। कुछ में आदमी के वालों की हजारों गांठें चिपकाई गई थं एक तो हंसिये की तरह का था जिसका हैंडिल भारी था जो घास काटने का मशीन के द्वारा कटी घास को देर लगाने वाला-सा दिखाई दे रहा था। श्राप देखते ही कांप जाते और ताज्जुव करने लगते कि वह भी कैसा भयंकर अस होगा जो इस प्रकार के डरावने हथियारों को लेकर जैसे कभी मौत की करने गया होगा। इसके साथ ही मिल-जुलकर व्हेल को मारने वाले उराने वर्छ और भाले टूटी-फूटी और वदशकल हालत में टंगे हुए थे। कुछ ऐसे हथियार थे जिनके सम्बन्ध में कहानियां प्रचलित थीं। उस एक लम्बे भाले से, जो अब मोड़कर टांग दिया गया था, पचास साल पहले कभी नायन स्वेन ने सुहब से जाम तक पन्द्रह व्हेल मछलियां मार डाली थीं। श्रीर वह 'हारपून' जो एक 'कार्कस्कू' की तरह दिख रहा था जावा के पास के सागरों में एक

१. चोतल की फार्क निकालने वाला स्कू।

वर्पों वाद में 'व्लांको' अन्तरीप के पास मारी गई थी। आगे का लोहा उसकी पूंछ में घुस गया था श्रीर जैसे किसी मनुष्य के शरीर में सुई हिलती-दुलती मुसती चली जाती है, उसी तरह वह चालीस फुट रेंगने के बाद अन्त में पीठ के कूवड़ में घुसा हुग्रा मिला था। इस अंबेरे प्रवेश-द्वार को पारकर एक नीचा मेहरावदार रास्ता या जो लग रहा था पुराने जमाने में कभी वीच की चिमनी के रूप में व्यवहार में प्रांता होगा, जिसमें सब तरफ फायरप्लेस<sup>9</sup> वने हुए थे । इसके वाद पव्लिक-रूम<sup>२</sup> में पहुंचा जा सकता था। यहां श्रीर श्रधिक श्रंधियारा था, जहां ऊपर, बहुत नीची तथा भारी धन्नियां भुकी हुई थीं और फर्श पर टेढ़े-मेढ़े और भद्दे तख्ते लगे थे, जैसे श्राप किसी पुराने जहाज के काकिपट<sup>3</sup> में मौजूद हों, विशेपतः वैसी ड्रा-वनी रात में जबिक किनारे पर लंगर पड़ी पुरानी नाव-सा वह मकान भय उत्पन्न कर रहा था। एक श्रोर लम्बी श्रीर नीची दराजों वाली मेज रखी हुई थी जिस पर टूटे हुए शीशे के डिट्ने लगे थे, इन डिन्नों में विस्तृत संसार के दूर कोनों से एकत्र की हुई अनूठी वस्तुएं घूल से भरी रखी थीं। कमरे के दूसरे

न्हेल पर फेंका गया था श्रीर न्हेल उसे खींचकर भाग खड़ी हुई थी श्रीर

高いはははい

कोने से सटी हुई एक गहरी-सी गुफा में शराव का काउन्टर दिखाई देता या जो कुछ-कुछ व्हेल के सर की तरह प्रतीत होता था। न मालूम कैसे व्हेल के जयहे की मेहरावदार हड्डी इतनी वड़ी खड़ी की गई थी कि उसके नीचे से एक गाड़ी निकल सकती थी। उसके अन्दर गन्दी और पुरानी दराजें गोलाकार दिखाई देती थीं जिन पर पुराने कांच के कंटर, बोतलें श्रीर कुप्पे रखे हुए थे, श्रीर विनाश के उन जवड़ों में, जैसे दूसरा शापित जोना (इसी नाम से वे उसे पुकारते थे ) एक मुरभाया-सा वूढ़ा ग्रादमी उन मल्लाहों को ग्रधिक कीमत लेकर वकवास और मीत वेचता था। उसके वे गिलास जिनमें वह अपना जहरीला पेय ढालता या-वहूत गन्दे श्रीर घृिएत थे। बाहर से वे गिलास बिल्कुल ठीक दिखलाई पड़ते थे, लेकिन

उभरे हुए हरे कांच के बने उन गिलासों के भीतर की पेंदी घोखा देने वाली थी। ऊपर से नीचे तक बनी हुई सामानान्तर घारियों ने पेंदी की गोलियों को ढक रखा था। एक निशान तक शराव लीजिए, श्रापको सिर्फ एक पेनी देना होगा, दूसरे निशान तक भरने पर एक पेनी श्रीर, इसी तरह, यहां तक कि पूरा गिलास— है। हार्न का मेजर—श्राप एक शिलिंग में चढ़ा सकते थे।

त्रहीं प्रवेश करने के बाद मैंने कुछ मल्लाहों को देखा जो एक मेज के चारों स्रोर इकट्ठा होकर धीमी रोशनी में 'स्क्रिमशैन्डर'' के विभिन्न नमूने देखने में जुटे थे। मालिक से मिलकर मैंने कहा कि मुफ्ते एक कमरा चाहिए। उत्तर मिला कि सारी सराय भरी हुई है, यहां तक कि एक पलंग भी खाली नहीं है। तब अपने माथे को उंगलियों से ठोंकते हुए मालिक बोला, "लेकिन ठहरों! एक हारपूनर के कम्बल में साफा कर लेने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरा ख्याल है तुम भी व्हेल के शिकार को ही जा रहे हो? तब तो तुम्हें इस प्रकार के अनुभवों का अम्यस्त हो जाना चाहिए।"

मैंने उससे कहा कि मैं कभी भी किसी के साथ एक विस्तर पर सोना पसन्द नहीं करता घौर अगर कभी मुक्ते ऐसा करना ही पड़ा तो सबसे पहले मुक्ते उस आदमी को परखना हीगा जिसके साथ मुक्ते सोना होगा। मैंने यह भी कहा कि अगर सराय में कोई स्थान खाली नहीं है तथा उस 'हारपूनर' के सम्बन्ध में प्रेशें प्रज्ञन नहीं है तो उस नए शहर और वैसी भयानक रात में इधर-कने से तो किसी भले आदमी के कम्बल में साक्षा कर लेना ही ज्यादा

। है।

"मैं भी यही सोचता था। तो फिर वैठो। श्रीर खाना ? खाश्रोगे ? खाना

में एक पुरानी श्रीर खोदी हुई ऊंची वेंच पर बैठ गया जो देखने में तोप-पानों की वेंचों-सी लग रही थी। एक तरफ बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा एक मल्लाह श्रपने पैरों के वीच की जगह में चाकू से खोद रहा था। वह पाल ताने चले जा रहे जहाज का चित्र खोदना चाहता था, लेकिन

१. जहाजियों के पहनने की पोशाक।

२. वर्धी वाला व्हेल का शिकारी।

ारा ख्याल है, उसे कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी।

. . . . .

श्रन्त में, हममें से चार या पांच लोगों को खाने के लिए वगल के कमरे में ख़िलाया गया। कमरा श्राइसलैंड की तरह ठंड़ा हो रहा था। श्राग विल्कुल नहीं कल रही थी। मालिक का कहना था कि वह उसका खर्च सहन नहीं कर सकता। चर्ची की दो घीमी मोमवित्तयों के श्रितिरिक्त वहां वहीं कुछ न था। इमने श्रपनी तंग वास्कटों के वटन ऊपर तक लगा लिए श्रीर प्यालों को श्राघी उन्न उंगलियों से पकड़े हुए खूव गरम चाय को श्रपने होंठों से चिपकाए रहे। बाना पेट भरने वाला था। केवल गोश्त श्रीर श्रालू ही नहीं—वड़े-बड़े पकीड़े भी थे। "हे भगवान्! रात के खाने साथ पकीड़े।" हरा कोट पहने एक नोजवान उन पकीड़ों को देखकर भयंकर स्वर में बड़बड़ाने लगा।

"मेरे वच्चे !" मालिक वोला—"रात में सोते हुए तुम्हें मरा हुन्ना शैतान देखाई देगा।"

"मकान मालिक," मैं बुदबुदाया— "यह वही 'हारपूनर' तो नहीं हैन ?'
"ग्ररे ! नहीं-नहीं।" ग्रजव-से मजिकया लहजे में वह बोला—"वह तो
एक काले रंग का ग्रादमी है। वह पकों के कभी नहीं खाता—कभी नहीं। वह
भुने हुए गोश्त के श्रतिरिक्त कुछ नहीं खाता। वह भी उसे कभी-कभी ही पसन्द
प्राता है।"

"न म्राए उसे !" मैं वोला—"पर वह 'हारपूनर' है कहां ? क्या वह यहां है ?"

"वह वस श्राता ही होगा," उत्तर मिला।

न जाने क्यों मैं उस 'काले हारपूनर' के सम्बन्ध में शंकित होने लगा। मैं तोच रहा या कि यदि विवश होकर मुभे उसके साथ सोना ही पड़ा तो उसे मुभसे पहले कपड़े उतार कर पलंग पर जाना होगा।

भोजन समाप्त हो गया। हम लोग शराव के कमरे में फिर लौट ग्राए। मेरे पास चूं कि श्रौर कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि शाम का बाकी समय में दूसरों का निरीक्षण करके गुजारू गा।

उसी समय वाहर से लड़ाई-फगड़े की श्रावाजें श्राने लगीं। चौंककर मालिक बोला—"वे 'ग्राम्पस' जहाज के नौकर हैं। श्राज सुबह ही मैंने उसे समुद्र किनारे से कुछ दूर देखा था। वह भारी जहाज है श्रीर तीन साल की यात्रा पर गया था । हुर्रे ! अब हमें फीगीज की ताजी खबरें मिलेंगी ।"

दरवाजे पर जूतों की यावाजें सुनाई दी। दरवाजा पूरा खुला और नाति का एक जत्या अन्दर घुस याया। खुरदरे और मोटे कोट पहने वे कार्न गुलूबन्द लपेटे थे, सब ऊटपटांग और फटे हुए थे। उनकी दाढ़ियां बढ़ी हुई 'वे ऐसे अजीव लग रहे थे जैसे 'लैंग्रेडर'' के जंगल से रीछ पकड़कर लाए हों। वे लोग यभी-यभी अपने जहाज से उतरे थे और यही पहला मकान जिसमें वे घुसे थे। इसमें कोई ताज्जुव की वात नहीं थी कि उन्होंने अ रास्ता सीघे उस ब्हेल के मुंह शरावखाने की और ही बनाया। इस पर भूरियों वाले बूढ़े जोना ने उनके अफसर की तरह शराव बांटते हुए उपालों को लवालव भर दिया। उनमें से एक वोला कि उसका सर स् जुकाम से दर्द कर रहा है। इस पर जोना ने काले रंग की 'जिन' और य गुड़ उसके प्याले में घोल दिया जिसके लिए उसका दावा था कि किसी तरह के कफ-खांसी-जुकाम की वह अनसीर दवा है, फिर चाहे वह कितना गुराना वयों न हो और उसका प्रभाव चाहें 'लैंग्नेडर' के किनारे हुआ हैं किसी वर्फील दीप में।

जल्दी ही उन सबमें नशे का प्रभाव दिखाई देने लगा, जैसा समुद्र तुरन्त बाहर ग्राने वाले लोगों में ग्रनसर प्रकट होने लगता है, फिर वे े बड़े पियक्कड़ हों। तब उन्होंने वेहूदे ढंग से हुड़दंग मचाना प्रारम्भ था।

मैंने देखा कि उनमें से एक ने अपने को अलग रखा था और यद्यपि अपनी गम्भीर आकृति से अपने साथ वालों के आनन्द को नष्ट नहीं व चाहता था फिर भी उसने उस भयानक शोर-गुल मुचाने से अपने को रोके था। उस व्यक्ति ने तुरन्त ही मुभी अपनी और आकृपित किया और इ जल-देवताओं ने तय कर रखा था कि वह मेरा जहांज का साथी वने (हार जहां तक इस कथा का सम्बन्ध है, उसका भाग ज्यादा नहीं है) इसलिए उसका कुछ विवरण दे रहा हूं। वह पूरा छ: फीट लम्बा था, भरे-पूरे व वाला, और उसकी छाती 'काफर डाम' की तरह थी। मैंने ऐसी मांस-में

१. उत्तरी श्रमेरिका का एक उत्तरी ठंडा प्रदेश।

२. नहरों के पानी वन्द करने-खोलने के चौड़े दरवाजों वाले बांघ।

वहुत कम देखी हैं। उसका चेहरा गहरे भूरे रंग का और भुलसा हुआ था और उस रंग-भेद के अन्तर से उसके सफेद दांत अधिक चमक रहे थे। उसकी आंखों की गहरी छाया में अतीत की कुछ ऐसी स्मृतियां तैर रही थीं कि वह अधिक प्रभुल्लित नहीं था। उसकी आवाज ने तुरन्त स्पष्ट कर दिया कि वह दक्षिण प्रान्त का निवासी है तथा उसका आकर्षक शरीर देखकर मैंने सोचा कि वह वर्जीनिया के 'अलेजेनियन पर्वतश्रेणी' का निवासी हो सकता है। जब उसके साथियों का हुड़दंग अपनी सीमाओं पर पहुंचा तो वह वहां से चुपचाप खिसक गया और वह मुभे फिर तब तक नहीं दिखा जब तक जहाज पर वह मेरा साथी नहीं वन गया। दो-चार मिनट में ही उसके साथियों को पता चल गया कि वह वहां से खिसक गया है। किसी कारण से वह उनका अत्यन्त प्रिय साथी था, मुभे लगा, क्योंकि वे 'विल्कगटन!—विल्कगटन! विल्कगटन कहाँ है ?' की पुकार लगाते हुए मकान से वाहर चले गए।

उस समय नौ-दस वज रहा था ग्रौर कमरा इन सव चीख-पुकारों के ग्रनन्तर ग्रतिप्राकृतिक रूप से निःशब्द तथा शान्त लग रहा था। नाविकों के प्रवेश करने से पहले एक योजना मेरे दिमाग में ग्राई थी ग्रौर ग्रव मैं उसके लिए स्वयं को वधाई देने लगा।

कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ एक विस्तर पर सोना पसन्द नहीं करता। सच तो यह है कि कोई अपने सगे भाई के साथ भी नहीं सोना चाहता। मैं इसका कारण तो नहीं वता सकता, किन्तु सोते समय लोग अपने को 'प्राइवेट' रखना चाहते हैं। ग्रोर यदि परिस्थिति ऐसी हो जाए कि किसी अजनवी को किसी अजनवी सराय में 'हारपूनर' के साथ सोना पड़े तो आपकी उलभन वेहिसाव वढ़ जाएगी। फिर कोई कारण मेरी समभ में नहीं ग्रा रहा था कि नाविक होने पर भी मुभे ही किसी दूसरे के साथ विस्तर पर सोना पड़े, क्योंकि समुद्र-यात्रा में दो नाविक एक विस्तर पर उसी तरह कभी नहीं सोते, जैसे सूखी जमीन पर अविवाहित शाह। यह तो ठीक है कि वे एक ही कमरे में सोते हैं किन्तु सवका अलग हैमक होता है, अलग कम्वल और प्रत्येक व्यक्ति अलग ही सोता है।

१. जहाजियों i

जितना ही मैं इस 'हारपूनर' के सम्बन्ध में सोचता जाता था, उतन उसके साथ सोने की वात का ध्यान कर मुक्तमें घृएा। भरती जा रही थी सोच लेना उचित ही था कि मल्लाह होने के कारए। उसके कपड़े सूती ऊनी—कभी साफ़-सुथरे और अच्छे हो ही नहीं सकते। मेरे सारे शर्र फटके-से लगने लगे। साथ ही वहुत रात हो रही थी और अब तक उ 'हारपूनर' को वादस लौटकर विस्तर की शरण लेनी चाहिए थी। और आधी रात गए वह मेरे पलंग पर आ टपके तो? मैं भला उस अंधेरे क उसका आना कैसे जान सकूंगा?

"मकान मालिक साहव ! मैंने 'हारपूनर' के साथ सोने के सम्बन्ध में विचार वदल दिया है। मैं उसके साथ नहीं सोऊंगा। मैं यहां इस वेंच लूंगा।"

"जैसी तुम्हारी इच्छा! मुक्ते खेद है कि विस्तर के लिए मैं तुम्हें एवं पोश भी न दे पाऊंगा। यह तो वैसे ही दु:खदायी और खुरदरा तखता उस वेंच की गाठों और दरारों को हाथ से टटोलते हुए वह बोल पड़ा—ठहरो। उस शरावखाने में मेरे पास वढई का एक रन्दा रखा हुआ है—विमें इसे काफी ठीक कर दूंगा।"—यह कहने के बाद वह रन्दा उठा ते पने पुराने रेशमी रूमाल से उसने वेंच की धूल साफ की और मेरे विस्ताल वेंच संभालने तथा उसे चौरस करते समय वन्दर की तरह गुरीने लकड़ी की छीलन वार्य-दाहिने गिरने लगी और तभी एक गोठ से रव्यक्ताया और उसकी कलाई में खंरीच आते-आते वची। मैंने उससे विस्ताया की लिए अब हट जाइए।" तख्ता मेरे सोने के लिए अब काफी टिंग्या था और मैं समक्ष नहीं पा रहा था कि इतना वरावर करने-कराने गया था और मैं समक्ष नहीं पा रहा था कि इतना वरावर करने-कराने

तव मेंने वेंच को नापा और देखा कि वह लगभग एक फुट छो किन्तु कुर्सी घसीटकर उस कठिनाई को दूर किया जा सकता था लेकि कम से कम एक फुट संकरी भी थी और जो दूसरी वेंच कमरे में रखी:

वह देवदार का एलंग वन जाता। तब एक गुर्राहट के साथ उस छीत समेटते हुए उसने कमरे के वीचोंबीच रखी एक वड़ी-सी ग्रंगीठी में उ दिया ग्रीर मुक्ते सोच-विचार में छोड़कर ग्रपने काम में लग गया। उससे चार इंच ऊंची यी इसलिए कोटी को लियाकर रखने का का नदीकी और नहीं उठता था। प्रस्तु, कीकान के सामले कोडी काल दानी डोडकर महता हूं

को लम्बा रह दिया जिनमें वहाँ देनी पीड ठीक में जन मके। तार्नी गाय फीरन अनुमव किया कि विहासी की चौक्ट में नेकर सबे हुआ का मीका उनना। तेख था रहा है और मामने के उनकाई की सन्दों में अने वार्च ठीडी हुता से

तेज था रहा है और सामर के बन्दाज़ का संचास के निवास देखा हुत। स मिलकर कररे में नवीं की एक ऐसी संबर देश वर रहा है कि उस स्थान पर मुक्ते रात वितास कवित वर्तीय हो रहा था।

उस 'हारपूनर' का नास हो नां मैं सेंचने नगा कि मैं उसे बना नहीं सकता कि सन्दर से बन्दाचा बन्द बनके उसके उसने रह भी आर्ख़ के और फिर बाहर से चाहे बिननी द्यान में होती नहें, में न मार्ज़ के किया कुछ बुरा तो नहीं था। नेकिन द्याने सेंचने पर मैंने उसे त्यार किया। कीन जाने क्राली मुदह कमरे के बाहर दम्बाई परवह मूमें मारने की नैयार खड़ा मिल जाए है

पर साम्हा किए इन कप्टाद राजि की काटने का दूसरा वर्गका म रेखकार में सीचने लगा कि व्यर्थ ही उन देवार यहिंगिवन 'हारपूनर' के खिछ्य श्रीपादीपणा करने का द्यानन्द ले रहा हूं। मैंने मीचा कि शीड़ी प्रतिक्षा करनी प्याहिए। वह जन्दी ही याएगा। तब मैं उने जरा गीर में केखूंगा थीर ही शकता है मि हम दोनों ही दो खर्च्छ दोस्ती की तरह एक विस्तर पर भी पाएं।

ग्रद भी ग्राने वार्गे और निगाद बीहाते। हुए भीर विना किथी। के पर्लग

तत्र एक-एक, बी-बी और तीन-तीन करके दूसरे सीने वाली ने श्रामा श्राएंभ कर दिया किन्तु उस 'हारपूनर' का कोई बता नहीं था।

"मकान मालिक साहब !" मैंने कहा — "भैसा श्रजीव श्रादमी (१ मह ? क्या वह हमेशा इतनी रात गए श्राता है ?" उस समय बारह बज रहे थे।

मकान मालिक ने अपने दुवल-पत्ल जवड़ों से जुगाली फरना प्रारम्भ फर दिया और मुमे लगा जैसे मेरी समभ से बाहर किसी कारण से जसे बड़ा गणा आ रहा हो। वह बोला—"नहीं। साधारणतः वह जल्द लीट के आता है। जल्दी सोने-उठने वाला है। वह वैसी चिड़िया है जो कीड़े पकड़ लेसी है। अकिस आज वह फेरी लगाने गया था और मैं कह नहीं सकता कि उसे एतनी केर मर्थी

लग गई ? शायद वह ग्रपनी खोपडी नहीं वेच पाया ?"

नहीं वेच पाया ?—यह कैसी वेवकूफी भरी बात है ?" तव एक-जितन भरकर मैंने कहा "मकान मालिक साहव ! नया तुम यह कहना उसके ही कि इस शनिवार की रात की या यों कहो कि रविवार की सुबह वह स्पेर में अपना सर वेचने गया हुआ है ?"

"विज्ञकुल यही" मकान मालिक वोला—"ग्रीर मैंने उससे कहा कि वह खोपड़ी यहां नहीं वेच सकता क्योंकि वैसे ही वाजार में माल बहुत है।"

"कीन-सा माल ?" मैं चीखा।

"खोपड़ियां। नया संसार में जरूरत से ज्यादा खोपड़ियां नहीं हैं?"

तव मैंने वहुत शान्तिपूर्वक कहा—"मकान मालिक साहव ! मेरे सामने अब ये वातें वन्द करो । मैं कोई मूर्ख आदमी नहीं हूं।"

तव एक लकड़ी खींचकर उसमें से दांत कुरेदने की सींक निकालते हुए वह वोला—"न होगे। लेकिन में यह समभता हूं कि जब वह 'हारपूनर' श्राकर यह सुनेगा कि तुम उसकी खोपड़ी की निन्दा कर रहे थे तो वह तुम्हारी पिटाई जरूर करेगा।"

मकान मालिक की उस व्यर्थ वकवास को सुनकर मुक्ते फिर क्रोध आ गया। मैंने कहा—"मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा।"

"वह तो पहले ही से दूटी हुई है" वह बोला।

्रिटी हुई है ?" मैंने प्रश्न किया—"क्या तुम कहना चाहते हो कि उसकी अधी तोड़ी गई है ?"

"निश्चित । श्रीर तभी तो मैं सोचता हूं कि वह विक नहीं पाती ।"

किसी वर्पील तूफ़ान में हेकला पर्वत की तरह बिलकुल शान्त होते हुए उसके निकट जाकर मैंने कहा—"मकान मालिक साहव ! यह वकवास वन्त करो । तुम्हें ग्रीर मुफे विना देर किए, एक दूसरे को फौरन समफ लेना चाहिए। मैं तुम्हारे घर ग्राया हूं ग्रीर एक विस्तर चाहता हूं । तुम मुफसे केवल इतन कहो कि मुफे वह ग्राधा मिल सकता है ग्रीर ग्राधा किसी 'हारपूनर' के लिए तय है । ग्रीर इस 'हारपूनर' के सम्बन्ध में तुम न जाने कैसी विलक्षरा ग्रीन उत्तेजित करने वाली कहानियां सुना रहे हो जिससे उस वेचारे के सम्बन्ध में न जाने क्या-क्या सोचता चला जा रहा हूं जब कि मुफसे तुम कहते हो कि मुफे उसके साथ पलंग पर सोना है । तुम यह भी नहीं सोच रहे हो, मकान-

मालिक साहब, कि एक विस्तर पर सोने वालों का रिश्ता बहुत 🖘 💱 📑 गुप्त तथा संसार में सबसे ज्यादा घनिष्ठता का होता है । अब मैं हुमारे वर्ष्ट्रा कि तुम मुभ्ने बताग्रो, कि यह 'हारपूनर' कौन है ग्रौर क्या मैं काले करा सुरक्षित रूप से रात विता सकता हूं िसाय ही सबसे पहले जनाव . 🚓 🚟 कि उसकी सिर वेचने वाली कहानी गलत है क्योंकि ग्रगर कहानी ही है है मैं समभूंगा कि 'हारपूनर' सचमुच ही एक पागल ब्रादमी है 🚉 🖹 🚎 पागल आदमी के साथ कभी नहीं सो सकता और आप जनाव कि मालिक साहव ! जानवूक्षकर मुक्तको वैसा करने के लिए बक्तक के कारण द्राप पर फीजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है।<sup>''</sup>

"वाह !" एक लम्बी सांस खींचते हुए <u>सकत = किल हो</u>स अनुभवहीन छोकरे के लिए यह सब कहना बहुत इ**ड़ी डान** है। <del>के किल</del> होम्रो, शान्त होम्रो । यह 'हारपूनर' जिसके सम्बन्ध ने ने सम्बन्ध ना कह रहा था—दक्षिसी सागर से अभी ही झाटा है। इस कार्टिंग के जुड़ खोपड़ियां उसने खरीदी थीं (तुनको नाद्म होन का<del>कि कि कि कि कि</del> चीजें हैं) ग्रीर उसने वे सब वेच दी हैं. केवल कि 📻 🚎 🚎 🚎 श्राज रात में ही वेचना चाहता है क्य<del>ांकि का करता केंग्रा केंग्राक केंग्रा</del> के गिरजा जाते समय ब्राइनी की की-की कुक पर केवल कुल पट्टी बाल की ल पिछते रिववार को वह चार कोरिकेट एक केन ने काकन केन काल की गाठें बांघी जाती हैं—बाजार जाने बचा ही या कि कि केंद्र कि

इस विवर्ग ने उस अनुवाने मेद को खेल दिए और साम की समान मालिक के हृदय में मुक्ते मूर्ख बनाते का कोई इनाय नहीं या अस्या की सह मैं उस हारपूनर के सम्बन्ध में क्या सीच सकता या को उस यकिक स्विकार में वदलने वाली उस शनिवार की राठ को बाहुर कुन रहा हा, को मी मुह क्रींट-पूजकों की खोपड़ियों को वेचने जैसे जंगती व्यासर में :

"मकान मालिक साहव! लगता है कि वह हारपूनर बहुत स्नतरनाक श्रादमी है।

"वह पैसा वरावर देता जाता है," स्पष्ट उत्तर पलंग ग्रन्छा है। जब हमारी शादी हुई थी त

सोए थे। दो व्यक्तियों के सोने के लिए

ž

ŝ

नी

-T-

हीं

िस

7-

ì-

ति

तो

ल

गो

ती

ता

के

तु इो

न

गी

ग

या

के

भरकम पलंग है। उस पर सोना छोड़ने से पहले 'साम' श्रीर छोटे 'जानी' के 'साल' पायताने की ग्रोर सुना देती थी। पर एक रात मुक्ते स्वप्न दिखाई दिय श्रीर मैंने लुढ़कते-पुढ़कते 'साम' को जमीन पर गिरा दिया श्रीर उसका हाथ दूटते-दूटते बचा। इसके बाद 'साल' ने कहा कि पलंग ठीक नहीं है। मेरे साय ग्राग्रो। मैं फौरन रोशनी करता हूं।'' कहते-कहते उसने एक मोमबत्ती जलाई श्रीर मेरी ग्रोर दिखाते हुए उसने रास्ता बताया। किन्तु मैं खामोश खड़ा रहा श्रीर जब कोने में लगी एक घड़ी की श्रोर देखा तो वह बोल पड़ा—''मैं कसम खाकर कहता हूं कि श्रव इतवार है। इसलिए वह हारपूनर श्राज नहीं श्राएगा। वह कहीं ग्राराम करने लगा होगा। इधर श्राग्रो, इधर' ग्राग्रोन ?''

में एक मिनट तक सोचता रहा तव हम दोनों ऊपर गए। मुभे एक छोटे कमरे में ले जाया गया जो वहुत ठंडा था और जिसमें एक अद्भुत पलंग पड़ा था—इतना वड़ा कि उसपर चार 'हारपूनर' एक साथ वरावर-वरावर सो मकते थे।

"वह देखों" एक पुरानी मेज पर मोमवत्ती रखते हुए मकान मालिक वोला। ज हाय घोने के स्टैंड ग्रौर वीच की मेज दोनों के काम ग्राती थी। "ग्रव तुम हां ग्राराम करो ग्रौर गुड़नाइट जनाव!"

मैंने पलंग से एक दृष्टि देखना चाहा पर तब तक वह वहां से जा चुका था। चादर को उलटकर मैं पलंग पर भुक गया। यों वह कुछ बहुत श्रच्छा । नहीं या किन्तु धूम-फिरकर देखने पर ठीक ही जंच रहा था। तब मैंने मरे में चारों श्रोर नजर दौड़ाई। उस पलंग श्रौर बीच की मेज के श्रितिकत हां कुछ श्रौर फर्नीचर नहीं था सिवाय एक वेहूदी दराज, मेज श्रौर चार दीवालों। इसके श्रितिक्त वहां एक 'फायरबोर्ड' रखा था जिसपर कागज मढ़ा हुशा। वह एक श्रादमी-सा दिख रहा था जो एक व्हेल पर हमला कर रहा था। छ चीजें श्रौर थीं जो उस कमरे की नहीं थीं। एक तो जहाजियों के भूलने का लंग था जो एक कोने में पड़ा हुशा था, जहाजी का एक वड़ा भोला जो एक व्हूक के स्थान पर किसी 'हारपूनर' के 'वारड्रोव' का-सा काम करता

<sup>.</sup> दपती की बनी तस्वीर।

<sup>.</sup> बड़ी भ्राल्मारी।

या। इसी तरह एक ग्रजीव तरह का पार्सल था जिसमें विलक्षण मद्यली के कार्य थे जो 'फायर प्लेस' के ऊपर की दराज पर रखे थे श्रौर एक वड़ा हारपूर (वर्छी) पलंग के सिरहाने टिकी खड़ी थी।

किन्तु, यह सन्दूक पर क्या रखा है ? मैंने उसे उठाया, उसे रोशनी के पार ले गया, उसे टटोला, सूंघा और हर प्रकार से यह जानने की चेप्टा की वि ग्राखिर वह चीज है क्या ? मैं इसको दरवाजे की एक वड़ी चटाई ही कह सकत हूं जिसमें किनारे पर गोट का-सा काम हो रहा था जो किसी 'इंडियन' सांप वे

ऊपर साही के कांटों के घव्यों की तरह दिखाई दे रहा था। इस चटाई वे वीचोंबीच एक छेद या दरार-सी दिखाई दे रही थी जैसी किसी दक्षिएाँ श्रमेरिकनों के पानको <sup>9</sup> में दिखाई देती है। लेकिन क्या यह सम्भव था कि को समभदार 'हारपूनर' इस चटाई में घुसकर इस पोशाक में किसी क्रिश्चियन शहर की सड़कों पर घूमे ? मैंने उसे पहना लेकिन वह एक लोहे की जंजीर की तरह वजनी मालूम पड़ी क्योंकि वह बड़ी मोटी व भारी थी। मुभे वह कुछ भीगी हुई भी दिखाई दी जैसे वह रहस्यमय हारपूनर उसे पानी वरसते में पहने रहा हो। उसे पहने-पहने दीवाल पर लगे एक छोटे शीशे के पास गया किन्त ऐसी डरावनी तस्वीर मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैंने इतनी जल्दी जल्दी पोशाक को उतारा कि मेरी गर्दन ऐंठ कर रह गई। मैं विस्तर के किनारे पर बैठ गया ग्रीर उस फेरी लगाकर खोपड़ी वेचने वाले 'हारपूनर' ग्रीर उसकी इस चटाई के सम्वन्ध में सोचने लगा। वहीं वैं कुछ समय तक सोचते रहने के वाद मैंने उठकर अपनी जैकेट उतार डाली औ फिर सोचता हुया ही कमरे के वीचोंवीच खड़ा हो गया। मैंने श्रपना कोट उतार श्रीर तव मैं कमीज पहने ही कुछ देर तक श्रीर सोचता रहा। श्राघे कपड़े उता डालने पर ग्रव मुफे सर्दी लगनी ग्रारम्भ हो गई श्रीर तभी मैंने मकान मालिव

कोशिश करने लगा।

की उस वातं का स्मरण किया कि वह 'हारपूनर' आज समूची रात नहीं आएगा क्योंकि काफी देर हो चुकी है। इसलिए मैंने सब चिन्ताएं त्याग कर पतलून व जूते उतारे तथा रोशनी बुकाकर पलंग पर लेट गया श्रीर सोने की

१. एक कम्बल जिसमें सर डालने के लिए बीच में छेद होता है।

पता नहीं उस चटाई में मकई भरी थी या हुटे प्लेट-प्याले किन्तु मैं काफी देर तक करवहें वदलता रहा और सो नहीं पाया। अन्त में मुक्ते अपकी आई श्रीर मैं सोने वाला ही था कि गलियारे में भारी जूते की आवाज सुनाई दी और दरवाज़े के नीचे से रोशनी की किरणों ने कमरे में प्रवेश किया।

भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। मैंने सोचा-यह निश्चित ही 'हारपूनर' होगा--नारकीय खोपड़ी वेचने वाला । किन्तु मैं सांस खींचकर पड़ रहा ग्रीर मैंने संकल्प किया कि जब तक मुक्ते कोई पुकारेगा नहीं मैं एक शब्द भी नहीं वोलूंगा। एक हाथ में वत्ती व दूसरे में न्यूजीलैण्ड की खोपड़ी लिए-उस अजनवी ने कमरे में प्रवेश किया और विस्तर की स्रोर विना देखे हुए उसने वत्ती को फर्श पर, एक कोने में, मुक्तसे काफी दूर रख दिया श्रीर तव उस भोलें की गांठ खोलने में जुट गया जिसके वारे में में पहले वता चुका हूं। सका मुंह देखने की मेरी वहुत इच्छा हो रही थी किन्तु वह भोले के मुंह की स्सी खोलने में जुटा हुआ था। इतना काम कर लेने पर उसने किसी प्रकार ।पना मुंह घुमाया । हे भगवान ! कैसा दृश्य था ! ऐसा चेहरा ! वह वैंगनी मले गहरे पीले रंग का था जिसमें स्थान-स्थान पर काले रंग के चकत्ते पड़े ए थे। हां, विल्कुल वही जैसा मैं सोचता था, वह निश्चय ही डरावना विस्तर साथी है। उसने कहीं भगड़ा किया था, उसके तेज घाव भी हुआ था श्रीर :व वह सीधा सर्जन के पास से चला ग्रा रहा था। उसी क्षरा उसने ग्रपना ाम्पूर्ण चेहरा रोशनी की श्रोर किया श्रीर मैंने साफ देखा कि उसके गालीं में ागे वे काले चौकोर हुकड़े स्टिकिंग-प्लास्टर के नहीं हैं। वे किसी प्रकार के कत्ते ही थे। पहले तो मैं यह न सोच पाया कि वे क्या हो सकते हैं, किन्तु फिर काएक सचाई जैसे मेरे मन में कींघ गई। मुक्ते एक व्हेल मारने वाले गीरे ादमी की कहानी याद आई जो नरभक्षकों के वीच में जा पहुंचा या और वहां न्होंने उसका सारा शरीर गोट दिया था। तब मैंने यह नतीजा निकाला कि र समुद्र से यात्रा करते समय इसको भी कुछ ऐसा ही श्रनुभव हुन्ना होगा। किन इससे क्या होता है ? मैंने सोचा यह तो सिर्फ उसका बाहरी भाग है। ादमी किसी भी रंग की चमड़ी में ईमानदार हो सकता है। लेकिन काले घटनों

<sup>.</sup> चिपकने वाला प्लास्टर।

को छोड़कर उसकी देह पीली क्यों है ? हो सकता है तिमनी के किनारे भीर निवासियों के समान उसकी त्वचा भुलस जाने के कारए। ये पट्यारजे की तरह परन्, मैंने यह तो कहीं नहीं सुना कि तेज घूप ग्रादमी की त्वचा का रक्ष से पीला कर दे। जो भी हो मैं कभी दक्षिए। समुद्रों में नहीं गयाया। है। सकता है वहां यूप कुछ इसी प्रकार के विचित्र रंग खाल में उत्पन्न कर देती हो। ग्रव जब विजली की कींघ की तरह ये सब विचार मेरे मस्तिष्क में श्रा-याकर विलीन हो रहे थे, उस समय उस 'हारपूनर' ने मुक्ते एक बार भी नहीं देखा। तब कुछ दिवकत के बाद अपना फोला खोलने के बाद उसने उसे खखोलना गुरू किया ग्रीर न जाने किस तरह का टामाहाकी श्रीर एक सील-स्कित-वैलट<sup>२</sup>, जिसके वाल उठे हुए थे वाहर निकला । उनको किमरे के बीचों-वीच रखे सन्दूक पर रखते हुए उसने तब उस न्यूजीलैण्ड वाली खोपड़ी को उठाया, जो काफी डरावनी चीज थी श्रीर वाद में उसे भोते में सरका दिया। उसने ऊदविलाव की खाल का वना हुआ अपना टोप उतारा। इस पर तो ताज्जुव में मेरी श्रावाज निकलने को हो ग्राई। उसके सर पर एक भी बाल नहीं या। कहने को भी एक नहीं, केवल बालों की एक गांठ-सी बंधी थी जो माथे पर लटक रही थी। अब उसकी वह गंजी और पीली खोपड़ी रोगीली-सी लग रही थी। ग्रगर वह ग्रजनवी मेरे ग्रीर दरवाजे के बीच न खड़ा होता तो मैं लपककर तेजी से दरवाज़े से वाहर भाग खड़ा होता, जैसे कभी खाने के लिए भी न भागा होऊंगा।

तभी मैंने अनुभव किया कि जैसे कोई चीज खिड़की से सरक रही है किन्तु वह तो बीच की मंजिल का पिछवाड़ा था। मैं डरपोक नहीं हूं किन्तु उस खोपड़ी वेचने वाले पीले शैतान के बारे में मैं क्या निश्चय करूं, यह मेरी समभ में न आ रहा था। अज्ञान से ही भय उत्पन्न होता है और फिर मैं तो उस अजनबी को बिल्कुल नहीं जानता था। मैं सच कहता हूं कि मैं डर रहा था, मुभे लग रहा था मानो कोई राक्षस उस रात के अधियारे में दरवाजा तोड़कर घुस आया है। सचाई यह थी कि उससे मैं इतना डर गया था कि उसकी विलक्षणता के

१. गंडासा या एक प्रकार की कुल्हाड़ी।

२. मछली की खाल का भोला।

पता नहीं उस चड जानकारी प्राप्त करने का साहस भी नहीं रह गयां। था देर तक करने उसने प्रपने कपड़े उतारने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था थ्री ग्रीर में छाती तथा खुली बाहें दिखाई देने लगीं। जैसा मुफ्ते याद है उसके इन्ट के हुए ग्रंगों पर भी उसी प्रकार के दाग दिखाई दे रहे थे जैसे उसके चेहें पर थे। उसकी पीठ पर भी वैसे ही चकत्ते थे। ऐसा लग रहा था मानो वा तीस-साला लड़ाई से अभी-अभी चिपकने वाले प्लास्टर की कमीज पहने हुए भागकर श्राया हो। सर्वाधिक उसके पैरों पर ऐसे निशान थे जैसे गहरे हरे रंग के मेढ़कों का कोई भूंड ताड़ के नए पेड़ों पर चढ़ रहा हो। अब इतना तो स्पा ही था कि वह कोई दुष्ट जंगली श्रादमी था और दक्षिणी सागरों में च्हेल क शिकार करते-करते जहाज पर चढ़कर ईसामसीह को मानने वाले इस नगर ग्रं या गया था। सोचकर में कांप उठा। खोपड़ी वेचने वाला—शायद ध्रपने ही भाइयों की खोपड़ियां वेचने वाला। कहीं, उसे मेरे ही खोपड़ी पसन्द ग्रा मा तो ? हे भगवान! जरा उस गंडासे को तो देखो!

लेकिन श्रव कांपने का भी समय नहीं था क्योंकि श्रव वह ऐसा कार्य व्यापार करने लगा कि मेरा घ्यान पूर्णत्या उस पर केन्द्रित हो गया श्रीर मुन्न विश्वास हो गया कि वह ववर मूर्तिपूजक है। अपने उस भ्रोवरकोट, य गोटे भ्रीर लहड़ कोट जो उसने पहले निकालकर कुर्सी पर रखा था सकी जेवों को खखोला भ्रीर अन्त में एक श्रजीव तरह की मूर्ति वाहर निकाल जिसकी पीठ पर कूवड़ निकला हुआ था श्रीर जिसका रंग विल्कुल ही तीन दिन के पैदा हुए कांगी के वच्चे का-सा था। श्रव उन खुशबूदार खोपड़ियों की वाल याद करके मैंने तुरन्त सोचा कि यह काला ग्रीर वीने पुतले-सा वच्चा श्रवक ही श्रादमी का वच्चा होगा श्रीर उसे किसी प्रकार इस दशा में सम्हालकर रख गया होगा। किन्तु यह देखकर कि उसमें हिलने-डुलने की शक्ति विल्कुल भं नहीं है श्रीर वह एक पालिश किए हुए श्रावनूश की तरह चमक रही है, मैं निर्णय किया कि वह एक लकड़ी की मूर्ति से श्रीधक कुछ नहीं है श्रीर वह वह यी भी। श्रव उस खाली फायरप्लेस के पास जाकर उसने उस कागज ल फायरबोर्ड को हियाग श्रीर श्रंगीठी में लगी जाली में टेनपिन व

१. मजदूर, जो चीन के चाय के खेतों में काम करते हैं।

२. एक खेल, जिसमें दस पिनें लगाई जाती हैं।

तरह उस क्रूबड़ निकली मूर्ति को टिका दिया। उसकी विमनी के किनारे श्रीर श्रन्दर की ईंट कांगो मूर्ति समेत सचमुच एक छोटे पूजागृह या गिरजे की तरह ही लग रही थी।

}

अब अत्यधिक आगे क्या होने वाला है-मैंने अपनी आंखें उस छिपी हुई मूर्ति पर गड़ा दी। पहले तो दो मुट्टी भरकर उसने लकड़ी का छीलन अपने उस ग्रोवरकोट की जेवों से निकाला ग्रीर संभालकर उसने मूर्ति के सामने रखा, तव थोड़ा जहाजी विस्कुट उसने उसके ऊपर रखा, लैम्प से थोड़ी आग ली श्रीर उस छीलन के ढेर में मानो पूजा की श्राग जला दी। तब जल्दी-जल्दी ग्रग्नि को उलट-पुलटकर ग्रीर तब तेजी में ग्रपनी उंगलियों को हटाते हुए (क्यों कि देखने में लगा कि वह उंगलियों की जलन के कारएा मुंह वना रहा था।) अन्त में उसने उस विस्कुट को आग से हटा लिया तब आग की ली को थोड़ा श्रधिक जलाकर उसने उस छोटे नीग्रो-मूर्ति के श्रागे श्राग की लपटें बढ़ा दीं। किन्तु लग रहा था कि उस छोटे राक्षस को वह सूखा-सा उत्सव पसन्द नहीं ग्रा रहा या नयों कि उसने अपने श्रोठ तनिक भी नहीं हिल।ए । इससे श्रधिक ग्राश्चर्यजनक वह विचित्र स्वर था जो उसके गले से निकल रहा था श्रीर वह पुजारी पता नहीं कुछ गाकर पूजा कर रहा था अधवा कोई पैगन भजन सुना रहा था। इस सबमें वह ग्रपने मुंह को ग्रजीव ढंग से भींच लेता था जो देखने में वड़ा अप्राकृतिक लग रहा था। अन्त में आग बुभाकर वहुत साधारण ढंग से उसने मृति को अपने उस भीवरकोट की जेव में लापरवाही से रख लिया जैसे कोई खिलाड़ी किसी मरी चिड़िया को जैव में डाल लेता है।

ये विचित्र कार्य मेरी उलक्षन को श्रीर वढ़ा रहे थे श्रीर श्रव उन श्रन्तिम कियाशों को देखकर मुक्ते लग रहा था कि उसका सब काम समाप्त हो चुका है श्रीर वह श्रव बत्ती बुक्ताकर मेरे साथ सोने के लिए पलंग पर कूदने ही वाला है तो मैंने सोचा कि यही वह समय है—या फिर कभी नहीं श्राएगा कि मैं इस मंत्रमोह को तत्काल भंग कर दूं जिसमें मैं काफी देर से वंघा था।

किन्तु—नया करना चाहिए—इतना सोचने में जो समय नष्ट हो गया, वही खतरनाक था। अपने गंडासे को मेज से उठाकर एक पल को उसने उसकी

१. मृतिपुजक-जो ईला प्रथवा मोहम्मद के घर्म को नहीं मानता।

दूसरे दिन जब में सोकर उठा तो घूप निकल आई थी और मैंने देखा वि क्वीकेंग की बांह, बड़े प्रेम से, मेरे ऊपर रखी हुई है, जैसे मैं उसकी वीर्व हों हो। वह विछावन एक प्रकार की कथरी थी जिसमें तरह-तरह के रंग वे चौकोर और तिकोने कपड़े जुड़े हुए थे और उसकी वह बांह भी ऊपर से नीने तक ऐसे गुदी हुई थी जैसे कीट नगर की कोई टेड़ी-मेड़ी घुमावदार सड़क अनंद की ओर चली जा रही हो अथवा कोई रंगीन छींट छपी हुई हो। उसके हाथ वे रंग का थोड़ा भी भाग दूसरे से नहीं मिलता था जिस पर मैंने घ्यान किया वि समुद्रयात्रा की धूप-छाया में ऊटपटांग ढंग से अपने हाथों का प्रयोग करने से और अपनी कमीज की बांहें अलग-अलग समय में अलग-अलग ढंग से चढ़ाने-उतारने से बही एक बांह इस बिछाने वाली कथरी में सिले टुकड़ों की तरह दूसरे-दूसरे रंग की हो गई है। सचमुच ही उस कथरी और बांह का रंग ऐसा मिलता-जुलत था कि उठते ही पहले तो मुक्ते यह समक्त में ही नहीं आया कि वह विछाने वाल कपड़ा है या हाथ किन्तु बांह के भारीपन का अनुभव करके ही मैंने समक्ता वि क्वा मुक्ते सुमें सटाये हुए था।

मेरी उत्तेजनाएं कुछ विचित्र थीं। मैं उन्हें प्रकट करने का प्रयत्न कहंगा। जब मैं निरा वच्चा था तब भी इस प्रकार का संकट मुफ पर श्राय था। वह एक स्वप्न था श्रथवा सत्य था—इसका निर्ण्य तो मैं कर ही नहीं पाया। कहानी इस तरह है—एक दिन मैं केपर काट रहा था क्योंकि मैं चिमर्न के अन्दर रेंगने की तदबीर कर रहा था। जैसा मैंने एक सफाई करने वाले श्रादमी को कुछ दिन पहले करते देखा था। तभी मेरी सौतेली मां ने मेर्ट टांगें—पकड़कर मुफे चिमनी के वाहर खींचा और विस्तर पर ला पटका मेरी सौतेली मां मुफे हमेशा ही मारती-पीटती रहती थी श्रीर रात में बिन खाने के ही सोने को मजबूर करती थी। उस समय केवल दोपहर के दो वज रहे थे श्रीर वह इक्कीसवीं जून की दोपहर थी। हमारी उस भूखंड में वह दिन्वर्ष भर में सबसे बड़ा माना जाता है। मैं घवड़ा गया। किन्तु कोई वश भी

नहीं था। ग्रस्तु, में जीने पर चढ़ा ग्रीर तीसरी मंजिल पर पहुंचकर ग्रपने छीटे-से कमरे में केवल समय नष्ट करने के लिए घीरे-घीरे कपड़े उतारता रहा। तभी मैंने एक गहरी सांस खींची श्रीर पलंग की चादर में लिपट गया।

पलंग पर पड़े-पड़े में सोच रहा या कि भ्रपनी मुक्ति के पहले कम से कम सोलह घण्टे निकलने वाकी हैं। विस्तर पर सोलह घण्टे! सिर्फ सोचकर ही मेरी नन्हीं पीठ दर्द करने लगी। चारों तरफ घूप फैली हुई थी। सूर्य खिड़की में चमक रहा था। गाड़ियों की खडखड़ के स्वर सडक से तथा घर के अन्दर से मधूर वोलियां मेरे कानों में निरन्तर गूंजती रहीं। मेरी हालत विगड़ती ही जा रही थी। ग्रन्त में मैं उठा, कपड़े पहने ग्रीर पैरों में मोजे पहने हुए मैं धीमे से नीचे उतरा श्रीर मां को तलाश कर में श्रचानक उसके पैरों पर गिरा । मैंने उससे विनम्र मन्रोध किया कि वह चाहे मुफे भले ही पीट ले लेकिन इतने ग्रसहनीय समय तक मुफ्ने विस्तर पर पड़े रहने की सजा न दे। लेकिन सांतेली माताओं में सम्भवतः वह सर्वाधिक तेज और ग्रसद्व्यवहार करने वाली स्त्री थीं श्रतः मुक्ते द्वारा कमरे में जाना पड़ा। कई घण्टों तक में यों ही श्रांखें फाड़े जगा पड़ा रहा भ्रीर इतना व्यथित रहा कि उतना उसके बाद के बड़े-बड़े दुर्भाग्य पर भी दुखी नहीं हुया। अन्त में मुफ्ते लगा जैसे में किसी भयानक स्वप्न में हुव रहा हूं किन्तू कुछ स्वप्न में खोया-सा, कुछ जागा-सा-मीने प्रपति श्रांचें खोलीं। तभी वह प्रकाशित कमरा सांभ के ग्रंधियारे में घिर गया ही मैंने अपने समूचे शरीर में एक भटके का अनुभव किया। कुछ े दे रहा था, न कुछ सुनाई दे रहा था किन्तु जैसे कोई दैवी हाथ मेरे श्रा गया। मेरी वांह विछीने पर भूल गई श्रीर कोई वेनाम-कल्पना के की-सी शान्त-तस्वीर या भूत की-सी छाया जिसका वह हाथ विस्तर पर वरावर ग्राकर वैठ गई। में एक भारी डर के साथ सुन्न-सा वैठा रह गया श्रीर मैंने श्रपना हाथ खींचने का प्रयत्न नहीं ि सोच रहा या कि यदि में एक इंच भी हिला तो वह सन्नाटा 😘 वह मुभ, पर चढ जाएगी। में कह नहीं सकता कि अपने आप है श्रद्दय तस्वीर कैसे दूर हुई किन्तु सुबह जब मैं जागा तो क स्मरण थी और तब श्रनेक दिनों, हपतों श्रीर महीनों त प्रकट करने में अपने को असमर्थ पाता रहा। यहां तक कि

उसे समकाते समय उलक्तन में पड़ जाता हूं।

सुवह जब में उठा और क्वीकेंग का हाथ अपने गले में पाया तो, हो हकर, मेरे मन की विल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी उस हाय की का अनुभव करके हुई थी। एक-एक करके अब वे सब चित्र मेरी के सामने उपस्थित हो गए जो विगत रात्रि मैंने देखे थे किन्तु उनका माग ही अब शेष रह गया था। यो मैंने उस हाथ को हटाने की चेष्टा की दूल्हे के-से आलिंगन की मैंने ढीला करना चाहा किन्तु अपनी भरपूर नींच ममें कसकर खींचता रहा। जैसे अब केवल मृत्यु ही हमको पृथक् कर

है। श्रव मेंने पुकारना गुरु किया—"क्वीकेग!" किन्तु एक खरिटे ग्रावाज के प्रतिरिक्त कोई उत्तर नहीं मिला। तव मैं धीरे से घूमा। ज मुफी लग रहा या जैसे में किसी घोड़े की गर्दन से वंघा होऊं। मेरी ग एक खंरीच भी श्राया। तव विछीने को एक किनारे करते हए मैंने दे उसका वह गंडासा भी उस नरमक्षी के वगल में ही पड़ा है, जैसे वह की पर नक्काशी किया हुग्रा वच्चा हो। एक शैतान-लेकिन देखने में कोई वच्चा इस श्रजनवी मकान में दिन दोपहरी, एक राक्षस श्रीर गंडासे वे ं जैसे पड़ा सो रहा हो। "क्वीकेग! भले ब्रादमी, क्वीकेग—उठो।" ्र 🤲 े श्रन्त में, बहुत देर बाद, जोर-जोर से श्रावाजें देने श्रीर फफकोरने स विवाहित ढंग पर होने वाली मोहब्बत से भरपूर उस पुरुप के हा श्रतग करने के प्रयत्न में उसके मुंह से एक सुग्रर की-सी श्रावाज भर सुन किन्तु जल्दी ही उसने श्रपना हाथ खींचा श्रीर जैसे कोई न्यूफाउन्डलै कुता पानी से निकलकर फड़फड़ाए इन तरह उसने अपने को हिलाया, पर सीघा होकर बैठ गया जैसे किसी वर्छे की लाठी की तरह तना हुग्र कठोर हो। वह मेरी श्रोर श्रांखें फाड़कर देखता रहा श्रीर इस ढंग है मलता रहा जैसे सोच रह हो कि मैं वहां कहां से भ्रा टपका, लेकिन जैसे धी मेरे सम्यन्ध में उसे कुछ स्मर्गा होने लगा। इस बीच में उसे केवल देखा रहा वर्षोकि अब मेरे मन में उसके प्रति कुछ बुरी घारखाएं नहीं थीं, फि उस विलक्षण जन्तु का निरीक्षण करने में मैं नहीं चूक रहा था। तव, ह प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह अपने साथ सोने वाले मुभ विस्तर के स फर्श पर कूदा ग्रीर किन्हीं विशेष इशारों तथा ग्रावाजों से उसने मुक्ते समकाने की चेप्टा की कि यदि मुक्ते हिचकर हो तो वह पहले कपड़े पहन ले ग्रीर तव वाद में में पहनूं जिससे कि उसके वाद में उस पूरे कमरे का एकमात्र ग्रिवकारी वन सकूं। वशिकेग! में सोच रहा था कि इन परिस्थितियों में यह मम्पूर्ण प्रसंग बहुत सम्यतापूर्ण है। लेकिन वास्तिवकता यह है कि इन वर्वर लोगों में कोमलता की एक ग्रान्तिक मर्याद्या भी होती है ग्रीर यह कितने ग्राश्चर्य की वात है कि वे व्यवहार के इतने सरल होते हैं। कम से कम में इतनी प्रशंसा क्वीकेग की ग्रवक्य करूंगा कि उसने बहुत सरल ग्रीर सम्य व्यवहार किया जब कि में उस बेहूदगी का दोपी हूं जो मैंने विस्तर पर पड़े-पड़े चुपके से की ग्रीर उसके कपड़े उतारने ग्रादि के सम्पूर्ण कृत्य को छिपकर देखता रहा वयोंकि इस समय वह कौतूहल ग्रच्छे व्यवहार का स्थान पा रहा था। इतना ही नहीं— क्वीकेग की तरह के लोग कभी-कभी ही देखने को मिलते हैं साथ ही उनका रंग- ढंग भी कैसा विचित्र होता है, जिसे जरूर देखना चाहिए।

उसने सबसे पहले ऊंचे सर पर से टोप पहनते हुए कपड़े बारएा करना प्रारम्भ किया, उसका वह ऊदविलाव की खाल का वना टोप काफी लम्बा-चौड़ा था, तत्र विना पाजामा पहने उसने अपने जूते ढूंढ़ना प्रारम्भ किया। भगवान जाने क्यों उसने ऐसा किया, में नहीं कह सकता किन्तु सर पर टोप पहनकर ग्रीर हाथ में जूते लेकर उसका ग्रगला काम था ग्रपने ग्रापको विस्तर में भींच लेना । उसकी गहरी-गहरी सांसों ग्रौर कांख-कूंख से मैंने समभा कि जनाव काफी मेहनत के काम में जुटे हुए हैं श्रीर जूते पहन रहे हैं। किन्तु मैंने दुनिया में श्रधिकार के किसी कानून में यह नहीं सुना है कि जूते पहनते हुए भी श्रादमी को प्राइवेट होना चाहिए। किन्तु ग्राप देख रहे हैं कि क्वीकेग एक ऐसा जन्तु है जो काल परिवर्तन में चल रहा है—न वह तितली है न कैटरपिलर । ग्रपने विदेशीपन को दिखाने के लिए वह काफी सम्य श्रीर समभदार था, जिसको उसने विलक्षरण रूप में प्रकट किया। उसकी शिक्षा प्रभी पूरी नहीं हुई थी। वह श्रभी ग्रेजुएट नहीं हुगा है। यदि वह कुछ कम मात्रा में सम्य न होता तो सम्भव या वह जूतों की परवाह ही न करता। साथ ही यदि वह स्रभी भी वर्वर न होता तो वह कभी यह कल्पना भी न करता कि जूते पहनने के लिए वह विस्तर में घुप्त जाये। अन्त में वह वाहर आया। उसका टोप दव-प्रिज्ञ्कर

श्रांखों के पास तक श्रा गया था। तन वह कुछ कराहते, कुछ लंगड़ाते कमरें टहला जैसे जूते पहनने का वहुत ग्रादी न हो क्योंकि उसके वे गाय की खाल वने, दवे हुए श्रीर नम जूते जैसे उसके उपयुक्त नहीं थे श्रीर लग रहा था जिस वेहद सर्द सुवह को जूतों ने उसे काट लिया था जिससे उसे तकलीफ हरही थी।

ग्रव यह देखकर कि खिड़की पर पर्दा नहीं है ग्रीर सड़क भी वहुत क चौड़ी है ग्रीर सामने से कमरे की हर वस्तु साफ दिखाई देती है, मैंने ववीके से निवेदन किया कि वह अपनी उस वेहूदी तस्वीर को फौरन ढक ले क्योंि वह टोप और जूते—दो चीज़ें ही पहने हुए या। मैंने चाहा कि वहूत अधि भूमने और सफाई दिखाने से अच्छा हो जनाव जल्द कम से क श्रपनी पतलून तो चढ़ा ही लें। उसने वैसा ही किया शीर तव हाय-मुंह भी चला गया। स्वह के उस समय कोई श्रीर क्रिश्चियन होता तो वह श्रवना मुं ही धोता किन्तू मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि क्वीकेग श्रपनी छाती, बांहों श्रीर हाथ को घोकर ही तसल्ली की। तब उसने अपनं वास्कट पहनी ग्रीर हाथ धोने वाली बीच की मेज पर साबुन का एक सख दुकड़ा लेकर प्रपना चेहरा रगड़ना शुरू किया। मैं उत्सुकतापूर्वक देख रह ेया कि उसने अपना हजामत का उस्तरा कहां रखा है किन्तु यह देखिए उसने पलंग के कोने से हारपून उटाया, उसकी लम्बी लाठी अलग की, उसके ऊपर की म्यान हटाई, अपने जूते से उसको दो-चार वार रगड़ा और तब शीर के सामने खड़े होकर उसने जोर से अपने गालों की छिलाई-रगड़ाई शुरू की में सोचता हूं — व्वीकेंग ! यह रोजर की सबमे बढ़िया कटलरी को इस्तेमार करके एक प्रकार का वदला लेना है। इसके वाद तो मुक्ते कम ताज्जुव हुस जब मैंने देखा कि वह हारपून कितने विद्या लोहे का या और उसकी था कितनी तेज श्रीर ठीक से रखी गई थी।

उसकी तैयारी जल्दी ही समाप्त हो गई और वह वड़ी ठसक में वास्कट पहने किसी मार्शल की वन्द्रक की तरह अपने हारपून को लेकर कमरे से बाहर चला गया।

मैंने भी उसका पीछा किया श्रीर सीढ़ियों से उतरकर शराव के कमरे ाक गया। वहां उस मकान मालिक से मैं वहुत खुशमिजाजी से मिला। मेरे ान में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, यों मेरे विस्तर के साथी की वात के प्रलावा वह भी मुक्तसे हंसी-मजाक कर रहा या ।

जो भी हो, हंसना तो बहुत ही उपयोगी चीज है जिसका प्राप्त होना भी स्तना सरल नहीं है। जीवन में दुःख ही **त्रधिक हैं। ग्रीर यदि कोई** ग्रादमी प्रपने ढंग मे ही सही, ग्रच्छे मजाक करता है तो उसे हतोत्साहित नहीं करना बाहिए वल्कि श्रपने को भी उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए । साथ ही यदि केसी ब्रादमी में यह गुए। है कि वह खूव हंसा सकता है तो उसमें उससे कुछ ब्रविक प्रवश्य है जितना उसके सम्बन्य में ग्रापने सोच रखा है ।

शराव का कमरा यात्रियों से भरा हुआ था जो निगत रात्रि सराय में एकत्र

रुए थे ग्रौर जिनको में ठीक से नहीं देख पाया था । वे सभी करीव-करीब व्हेल के शिकारी थे, मुख्य-मेट, सेकन्ड मेट, थर्ड मेट, जहाज के वर्ड्ड, लोहार, टीन र्की मरम्मत करने वाले, हारपूनर लोग, जहाज की संभाल करने वाले—<mark>इन</mark> प्रवसे मिली-जुली वह भीड़ भूरे-से रंग की ग्रौर दृष्ट-पुष्ट लोगों की यी जिनके भरीपूरी दाढ़ियां थीं, जो ऊटपटांग ग्रीर ग्रव्यवस्थित लोगों का एक समूह जिनमें सभी लोग सुबह के गाउन की जगह चिपटी हुई वास्कटें पहने हुए थे उन्हें देखकर कोई भी यह कह सकता था कि वे कितने दिनों से समुद्रया कर रहे होंगे । इस नौजवान के भरे हुए गालों को देखकर यह कहा जा सक है कि जैसे घृप में सेंकी हुई कोई रंगीन नासपाती हो ग्रीर ग्रवश्य ही कस्तृ की गन्य उनमें से ग्रा रही होगी। उसे ग्रपनी भारत महासागर की यात्रा वन्दरगाह पर उतरे तीन दिन से अविक नहीं हुआ होगा। उसके आगे ग्रादमी खड़ा है उसकी रंग-छाया कुछ हल्की है । उसमें जैसे शीशम की लव का-सा वर्ण चमक रहा है। तीसरे आदमी का वर्ण जैसे किसी गर्म प्रदेश नागरिक का-सा है । उस पर भी वह कुछ ज्यादा साफ हो गया है । इन मुह्यः

गौंखों ने मटरगरती में किनारे पर एक हफ्ता श्रवश्य लगा दिया है। लेकि हिं। के गिला के गालों का कीन मुकावला कर सकता है ? जो तरह-तरह के रं की छाया भलकाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे एन्डीज का पश्चिमी ढाल हो श्रें हो एक ही दिशा व स्थान में भांति-भांति के मौसमी रंग-रूप दिखला रहा हो

यह कहा जाता है कि जिन्होंने दुनिया देख ली है वे बहुत सरल स्वभाव था समह में गम्भीर हो जाते हैं। लेकिन सदैव तो नहीं! 'न्यू इंग्लैण्ड' ह प्रमक्कड़ यात्री 'लेडयार्ड' और 'स्काटलैण्ड' का मुंगो पार्क वातचीत में वह हिके रहते थे। केवल स्लेजगाड़ी पर चढ़कर जिसमें कुत्ते जुते रहते थे— आइवेरिया पार कर लेने से, जैसा कि लेडयार्ड ने किया था और अफ़ीका म्हय में निग्रो प्रान्त में, भूखे-प्यासे अकेले पैर तोड़ने से जैसा कि ग़रीब मुंग् का अपना ढंग था—इस प्रकार की यात्राओं से कोई बहुत वेहतर तरीके व सामाजिक मनुष्य तो नहीं वन सकता। इस पर भी, अधिकांशतः उस प्रकार मिने कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे।

इस प्रकार की तात्कालिक परिस्थित के कारण ही मैं ये उदाहरण इ लए दे रहा हूं कि जब हम सब मेज पर बैठ गए तो मैं अनुमान लगा रहा थ क न्हेल के शिकार से सम्बन्धित अनेक कहानियां मुक्ते सुनने को मिलेंगे किन्तु यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब लोगों ने गहरे चुप्पी लगा रखी थी। केवल इतना ही नहीं बिल्क सभी कुछ परेशान-से दिखा दे रहे थे। हम सब जैसे जहाज के कुत्तों का एक समूह थे जिनमें से बहुतों विना किसी हिचक-िक्सिक के भारी समुद्रों से ब्हेल मछिलयों को जहाजों प लादा था, जो उनके लिए बिल्कुल अजनवी थे और उनको पलक मारते न मार जैसे एक अपट्टे में उन्होंने मार डाला था और अब वे सामाजिक प्राणी के तरह नाश्ते की मेज पर आ डटे थे। सब एक-से, एक समान कौदुम्बिक स्वभाव के और अपने चारों और भेड़ों की तरह ऐसे शर्माए से देख रहे थे जैसे ग्रीन पहाड़ी के किसी चरागाह में कभी मुंड से दूर न हुए हों। बिचित्र दृश्य है, रे

१. वंफं पर चलने वाली गाड़ी।

शर्माए भालू, ये डरपोक लड़ाकू सिपाही जो व्हेल का शिकार करते हैं।

लेकिन क्वीकेंग को देखो। वह सबका सभापित बना, उनके बीच में क्यों वैठ गया ? मीके की बात है। लेकिन वह ऐसा चुप श्रीर शीतल बैठा है जैसे वर्फ की नोकीली चट्टान। वह किस जाित का है मैं कुछ कह नहीं सकता। उसका बड़े से बड़ा प्रशंसक भी उसकी इस बात में प्रशंसा नहीं कर सकता कि वह नाश्ते की मेज पर श्रपनी वर्छी लेकर बैठा है श्रीर बिना किसी श्रीपचारिकता के उसका वहां इस्तेमाल कर रहा है श्रीर बहुत-सी खोपिड़ियों के भय-शंका के बीच बोटी के दुकडों को उसकी नोक से श्रपनी श्रीर खींच रहा है। किन्तु उस कार्य को वह बहुत शान्तिपूर्वक कर रहा है श्रीर हरेक यह जानता है कि बहुतों की मान्यता में, जो कार्य शान्तिपूर्वक किया जाता है उसमें विनन्नता की भावना रहती है।

क्वीकेग की प्रत्येक विलक्षणता का हम यहां कहां तक वर्णन करेंगे कि कैसे उसने गरम काफी पी श्रीर कैसे गरम 'रोल' खाए श्रीर कैसे एकाग्र हो-कर वह मांस की वोटी चवाता रहा ? ऐसा कम ही देखने में श्राता है। वहुत कुछ निवट जाने पर श्रीर नाक्ता समाप्त होने पर वह श्रीरों की ही भांति पिल्लक-रूम में श्रा गया, श्रपना वही हंसिए की शक्ल का पाइप सुलगाया, श्रपने भोजन को पचाता रहा श्रीर तम्बाकू का घुश्रां उड़ाता रहा तथा कभी न दूर करने वाले टोप को निरन्तर पहने रहा। तभी मैं थोड़ा टहलने के लिए वाहर चला गया।

उस ग्रनोखे व्यक्ति क्वीकेंग को पहली वार देखने पर जो श्राश्चर्य मुक्त हुग्रा था कि कैसे वह सरल श्रीर सम्य समाज श्रीर नगर में घूमता होगा व न्यू वेडफोर्ड की सड़क पर पहली बार, सुबह की घूप में टहलने पर दूर हो गया डॉक के पास की सड़कों पर टहलते समय किसी भी बन्दरगाह में भांति

१. जलपोत के ठहरने का घाट जो समुद्र के किनारे बना होता है।

भांति की विदेशी शक्लें श्रीर विचित्र तथा श्रकथनीय हस्य देखने को मिलेंगे। 'वाडवे' श्रोर 'चेस्टनट स्ट्रीट' में भूमध्यसागर के नाविक कभी-कभी भयभीत महिलाग्रों से हंसी-मजाक करते हुए दिखाई देंगे। 'लास्कर' श्रीर 'मलाया' के लोगों से 'रीजेन्ट स्ट्रीट' श्रपरिचित नहीं है। वम्बई की 'श्रपोलो ग्रीन' के जिन्दा 'यान्की' लोग वहां के रहने वालों को श्रक्सर डरा देते हैं। लेकिन न्यू वेडफोर्ड ने सभी वाटर स्ट्रीट श्रीर 'वैपिग' स्थानों को मात दे रखी है। इन श्रन्तिम कहे गए स्थानों पर तो व्हेल-मल्लाह ही मिलेंगे लेकिन न्यू वेडफोर्ड में सचमुच नरभक्षी दिखाई देंगे जो सड़कों के कोनों पर हंसी-मजाक कर रहे होंगे, सीघे-सीघे जंगली, जिनकी हिड्डयों पर श्रव भी श्रपवित्र गोश्त चढ़ा हुआ होगा। वह कैसा श्रजीव हश्य होता है।

लेकिन 'फीगीन्स' 'तोंगातो बुग्रासं' 'ऐरो मंगोग्रन्स' 'पन्नानगियन्स' ग्रीर 'विगिगयन्स' तथा दूसरे बहेल मछनी के शिकारियों — जो सड़कों पर विना देखे बढ़ते-लुढ़कते दिखाई देंगे — के ग्रितिरक्त ऐसे मनोरंजक ह्य दिखाई देंगे जो बढ़े ग्रनोखे ग्रीर सचमुच बढ़े मजेदार होंगे। मछली के ब्यापार में घन ग्रीर नाम कमाने के इच्छुक 'वर्मोन्टसं' तथा 'न्यू हैम्पशायर' के बहुत-से लोग हर हफ्ते इस बन्दरगाह में उतरते हैं। ये सब नौजवान होते हैं, हट्टे-कट्टे तन्दुरुस्त, वे लोग जिन्होंने जंगल के जंगल घराशायी कर दिए हैं ग्रीर . व कुल्हाड़ी फेंककर ब्हेल-लान्स पकड़ने को लालायित हैं। बहुतेरे तो वैसे ही ग्रपरिपक्व हैं जैसे 'ग्रीन माउन्टेन' जहां से वे ग्रा रहे हैं। कुछ बातों में तो ग्राप कह उठेंगे कि उनकी उग्न केवल कुछ घंटे हैं। वह देखिए! वह छोकरा कोने में श्रकड़ा खड़ा है। वह कदिल्लाव की खाल का बना टोप पहने है ग्रीर पतली पूंछ बाला कोट जिस पर मल्लाह की वेल्ट बांचे है तथा मियान में लगा चाकू लिए है। दूसरा ग्रा रहा है जो तम्बाजाइन क्लोक' पहने है ग्रीर साउवेस्टर लिए हुए है।

शहर के रहने वाले तड़कीले-भड़कीले नौजवान का गाँव में पले नौजवान

१,२,३,४,५. विभिन्न जातियां ।

६. व्हेल मारने की वर्छी।

७. फीते लगा जरी के काम का रेशमी वस्त्र।

से कोई मुकावला नहीं है—मेरा मतलव है गंवार उजडु से—वह आदनी को 'डागडेज' में अपना हाथ न छिल जाए, इस डर से अपनी दो एकड़ जनीन की घास हिरए। की खाल के दस्ताने पहनकर छीलता है। अब देखिए, जब किसी देहाती छैले के दिमाग़ में यह आता है कि वह कुछ नाम कमाए और उस इरादे से वह व्हेल के शिकार को चलता है तथा वन्दरगाह पर पहुंचता है, तव आप देखिए वह कैसे-कैसे तमाशे करता है। जब वह समुद्रयात्रा के कपड़ों की तैयारी करता है तो अपनी वास्कट में ढेरों वटन लगवाता है, कैनवास के पेन्ट में वहुत-से फीते लगवाता है। आह, वेचारा हे-सीड रे! हू-हू करके आने वाली उस तूफानी हवा के एक भोके में वेचारे के सारे फीते टूट जाएंगे। वह जब भटके देगी तो फीते, वटन और सब फुछ उस तूफान के गले के नीचे उतर जाएंगे।

लेकिन यह मत सोचिए कि इस शहर में केवल हारपूनर नरभक्षी वांके-छैले ही यात्रियों को दिखाई देंगे। ऐमा नहीं है। फिर भी न्यू वेडफोर्ड विनित्र जगह है। ग्रगर हम व्हेल के शिकारियों ने इस स्थान का व्यवहार न किया होता तो यह ग्राज भी 'लैंग्रेडर' के किनारे की तरह ही डरावना दिखाई देता। फिर भी उसके पीछे के भूभाग में ग्रव भी कुछ जगहें ऐसी हैं, जो इतनी उजाड़ हैं कि किसी को भी डराने को काफी हैं। सारे न्यू इंगलैंड में न्यू वेडफोर्ड ही एक रहने योग्य शहर है। सचाई यह है कि वह तेल का देश है, किन्तु 'कैनन' तरह नहीं, साथ ही वह ग्रनाज-शराव का देश भी है। सड़कों पर दूध बहता न ही वसन्त-ऋतु में उसके फर्शों पर ताजे ग्रण्डों का ग्रम्वार लग ज है। किन्तु न्यू वेडफोर्ड में भले व कुलीन लोगों के जैसे सम्पन्न मकान पार्क हैं, वगीचे हैं, वैसे समूचे ग्रमेरिका में कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहां से ग्राम् इस ऊवड़-खावड़ ग्रीर गन्दे-से देश में यह सब कैसे उत्पन्न किया गया?

वड़ी-वड़ी इमारतों में लगे उन लोहे के निज्ञान की तरह बने हुए हारड़ को देखिए तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा । हां, ये सब बहाहुर सहा

वह समय जब सूर्य के साथ 'डागस्टार' (कुत्ता नक्षत्र ) डगता ड हीता है। साधारएतः जुलाई ३ से श्रगस्त ११ तक। कुछ देश कर्ण जाता है कि उन दिनों कुतों में पानी का डर बढ़ जाता है।

२. सुखी घास से निकला हुआ बीज।

ग्रीर फूलों भरे वगीचे 'ग्रटलान्टिक', प्रशान्त ग्रीर भारत महासागर से ग्राए हैं। एक-एक करके ये सब समुद्र की तलहटी से हारपून के द्वारा निकालकर यहां ले ग्राए गए हैं। क्या 'हेर एलेग्जेन्डर' कभी ऐसा कारनामा दिखा सकता था?

जैसा कहा जाता है—'न्यू वेडफोर्ड' में पिता अपनी पुत्री को दहेज में व्हेल मछिलियां देते हैं और अपने भतीजे-भतीजियों को उसके दुकड़े। शानदार शादी आपको 'न्यू वेडफोर्ड' में ही देखने को मिल सकती है क्योंकि कहा जाता है कि वहां हर घर में तेल के पीपे भरे हैं और हर रात वहां मछिली की चर्ची की मोमवित्तयां वेरोक जलाई जाती हैं।

गिमयों में यहर वड़ा सुहाना दिखाई देता है, जिसमें बड़े सुन्दर छायादार 'मेपल' वृक्ष भूमते हैं। लम्बी-लम्बी सड़कें हरी और सुनहरी चमकती दीखती हैं। अगस्त के महीने में फरफराती हवा, सुन्दर और भरपूर अखरोट, चमकते हुए सुनहले पुष्पों की वे सुहानी पंखुरियां मुस्कराकर राही को आकर्षित करती हैं। ऐसी सशक्त है वह कला, जिससे 'न्यू वेडफोर्ड' के बहुत-से स्थानों की उन सुनसान और अकेली पड़ी हुई पहाड़ियों पर—जो सृष्टि के प्रारम्भ के अन्तिम दिन जैसे एक किनारे फेंक दी गई थीं—फूलों और हरियाली के भव्यतापूर्ण चित्र वनाए गए हैं।

श्रीर 'न्यू वेडफोर्ड' की स्त्रियां जैसे अपने लाल गुलाबों के समान ही जिल्ती हैं। किन्तु गुलाब केवल गिमयों में पैदा होता है जब कि सातवें स्वर्ग पर सूरज की रोशनी-सी उनके गालों की आभा बारहमासी है। उनकी-सी जवानी कहीं नहीं मिलेगी। शायद 'सलेम' को छोड़कर, जहां सुना जाता है कि जवान लड़िक्यों की सांसों से कस्तूरी की महक भरती है और उनके मल्लाह प्रेमी उस सुगन्धि को किनारे से मीलों दूर समुद्र में भी सूंघते रहते हैं जैसे वे 'ट्यूरीटैनिक' के रेगिस्तान में नहीं विलक खुशबूदार 'मोलक्काज द्वीप' में हों।

इसी न्यू वेडफोर्ड में एक गिर्जा है जिसका नाम व्हेलमैन्स चैपल है। इसमें कुछ मीजी मलुघों को छोड़कर जल्दी ही भारत अथवा प्रशान्त महासागर की यात्रा पर जाने वाले सभी मलुए इतवार को गिर्जा जरूर जाते हैं। मैंने भी यही किया।

मुवह की चहलकदमी से लौटने पर मैं एक वार फिर उस विशेष लक्ष्य की श्रोर चल पड़ा। श्रासमान जो अब तक साफ, धूप से भरा श्रीर हलका सर्द था, श्रव वदल गया था, श्रीर वर्फ तथा कुहरा पड़ने लगा था। वियरिस्कन नामक कपड़े की बनी अपनी चुस्त बास्कट पहनकर मैं उस भीपणा तूफान में चल पड़ा। प्रवेश करने पर मैंने वहां मल्लाहों, उनकी स्त्रियों तथा विघवाश्रों की छितरी हुई भीड़ पाई। सब तरफ सन्नाटा छाया हुग्रा था, सिफं बीच में कभी-कभी उस तेज श्रंधड़ की श्रावाजों उभर श्राती थीं। हरेक मौन प्रार्थी दूसरे से जान-बूफ-कर दूर वैठा हुग्रा था जैसे प्रत्येक मौन पीड़ा श्रलग-श्रलग थी श्रीर उन्हें मिलाने वाला कोई सूत्र न था। चैपलेन श्रभी नहीं श्राया था श्रीर स्त्री-पुरुषों के शान्त द्वीपों-से बैठे लोग पूजामंत्र के इघर-उघर दीवारों पर लगे संगमरमर के कुछ पत्यरों पर हिष्टयां टिकाए हुए थे, जिनके किनारे काली घारियां थीं। उनमें से तीन कुछ इस प्रकार थे, लेकिन मैं यह दावा नहीं करता कि मैं श्रक्षरशः सही लिख रहा हूं।

जान तालवट की पिवत्र यादगार में जो भ्रट्ठारह साल की भ्रवस्था में पैटागोनिया से कुछ दूर—श्राइत्स श्राफ डिसोलेशन के निकट १ नवम्तर, १८३६ को जहाज से गिरकर खो गए। यह स्मृति-शिला उनकी याद में उनकी वहन ने लगवाई।

१. गिर्जा का श्रधिकारी।

रावर्ट लांग, विलिस एलेरी, नाथन कोलर्मन, वाल्टर कैनी, सेथ मैसी श्रौर सेमुश्रल ग्लीग की पवित्र यादगार में जिन्होंने ऐतिजा नामक जहाज के कर्मचारियों का एक नाविक दल बनाया था, पैसिफिक सागर में किनारे से कुछ दूर एक व्हेल के द्वारा खींचकर हिन्द से श्रोफल कर दिए गए। ३१ दिसम्बर, १८३६ को उनकी स्मृति में यह संगमरमर उनके वचे हुए जहाजी साथियों ने लगवाया।

स्वर्गीय कैंग्टेन ऐजेकील हार्डी की पवित्र यादगार में जो ३ अगस्त,१८३३ को जापान के किनारे एक स्पर्म व्हेल के द्वारा अपनी नीका पर मार डाले गए। उनकी याद में यह पत्थर उनकी विधवा पत्नी ने लगवाया।

वर्फ़ से चमकते ग्रपने टोप व वास्कट से वर्फ़ की फुहार को भाइते हुए में दरवाजे के पास ग्रा वैठा ग्रीर जब घूमा तो ताज्जुव में रह गया कि वनीकेंग मेरे वरावर में था। हक्ष्य की उस गम्भीरता के कारण उसके चेहरे पर श्रविश्व-सनीय उत्सुकता का कीतुक खेल रहा था। यह वर्षर ग्रादमी ही एक ऐसा था जिसने मेरे प्रवेश को देखा या क्योंकि वही एक ग्रपढ़ था ग्रीर इसीलिए दीवाल में लगे उन पत्थरों के श्रक्षरों को पढ़ने में व्यस्त नहीं था। मैं कह नहीं सकता कि पत्थरों में खुदे नामों वाले स्वर्गीय व्यक्तियों के कोई नाते-रिश्तेदार उस भीड़ में थे या नहीं किन्तु इतना में श्रवश्य कहूंगा कि मछलियों के शिकार में श्रवसर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं होता ग्रीर वहां उपस्थित कई स्त्रियों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि उनमें श्रसीम वेदना थी ग्रीर मुक्ते विश्वास था कि जो लोग वहां एकत्र थे उनके कभी न पुरने वाले घाव उन प्राग्यहीन पत्थरों को देखकर फिर से हरे हो गए थे।

श्रोह, तुम्हारा कोई सगा इस हरी घास के नीचे दफनाया गया है और तुम उन फूलों के वीच खड़े होकर कह सकते हो कि—यहां, यहां मेरा प्यारा दफ़न है। तुमको पता नहीं है कि कैसा दु:ख इस वसस्यल में मौजूद है ? इन संगमरमर के पत्थरों के चारों श्रोर खिची काली घारियों में कैसी तेजी—कैसी कड़वाहट है ? यद्यपि इन पत्थरों के नीचे किसी का शरीर दफ़न नहीं है। उन जड़ श्रक्षरों में कैसी निराशाभरी हुई है ? इन लाइनों में कैसी मौत की-सी भनभनाहट है श्रीर कैसी श्रनीश्वरवादिता छाई हुई है कि वह हर प्रकार के विश्वास पर किटिकटाती है। ऐसा लगता है जैसे उस मृतात्मा के लिए मुक्ति

है ही नहीं, जो यों ही विना किसी कब के, संसार से विदा हो उनके धार्मिक जैसे यहां जड़े हैं, उसी तरह एलीफैन्टा की गुफाग्रों में जड़े होते, तार्सा पैदा अन्तर न पड़ता।

जीवित प्राणियों की किस गणना में मृत प्राणियों को शामिल किया जात है शयों यह कहावत विश्व-विख्यात है कि जाने वाला कुछ भी नहीं कहता है जविक उसके पास कहने को 'गुडिवन सैन्ड्स' से भी अधिक रहस्य रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो दूसरी दुनिया में चला गया है उसके लिए तो हम तरह-तरह के महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं पर अगर कोई इस जीवित संसार के दूर कोने जैसे इन्डीज प्रदेशों में चला जाता है तो हम उसकी याद तक नहीं करते ? बीमा-कम्पनियां तो उन लोगों को रुपया देती हैं जो अमर हैं ? पता नहीं साठ शताब्दी पहले मरने वाला दुनिया के किस कोने में, किस स्थित में अथवा अनन्त के शून्य में कहां अपाहिज पड़ा है ? ऐसा क्यों है कि जिनके वारे में हम जानते हैं कि वे परमानन्द स्थित में हैं, उनके लिए भी हम सन्तोप नहीं करते ? क्यों सारे जीवित लोग मृत लोगों को दवाए रखने की कोशिश में रहते हैं ? क्यों किसी मकवरे में सुनाई पड़ने वाली तिनक-सी खट खटाहट की अफवाह भी समूचे शहर में भय फैला देती है ? ये सब बातें निर्थं का नहीं हैं।

किन्तु विश्वास—सियार की तरह कब्रिस्तान मे ही जिन्दा रहता है श्रीर मृत्यु के सन्देहों से ही उसकी गहरी श्राशाएं जाग्रत होती हैं।

यह बतलाने की जरूरत नहीं कि मैंने नन्तुकेत की समुद्र-यात्रा प्रारम्भ करने से पहले किन भावनाथों से इन संगमरमर के पत्थरों को देखा होगा श्रीर उस श्रंथियारे तथा सर्द दिन में अपने से पहले यात्रा पर जाने वाल मछुशों के दुर्भाग्य को जाना होगा।

'हां—इस्माइल साहव! यही भाग्य ग्रापका भी हो सकता है।' विकित कोशिश करके में फिर प्रसन्न हो उठा। समुद्रयात्रा करने का मुन्दर नेव्ह तरककी का ग्रन्छा ग्रवसर—ग्रहा! एक स्टोव-बोट मुक्ते ग्रेवेट विकास

१. एक प्रकार की नौका।

२. सेना में एक प्रवैतनिक पद जिससे उपाधि बढ़ जाती है हिन्हु है - -

रावर्ट लां देगा। हां, इस व्हेल के शिकार के काम में फीरन मीत है। सेमुग्र हैं भी प्रादमी महान कप्ट सिहत वन्डल वनाकर प्रमन्त की ग्रोर भेज जा सकता है। लेकिन इससे क्या? मैं सोचता हूं कि जीवन ग्रीर मरण के प्रश्न को हमने बहुत गलत ढंग से सोच रखा है। मेरा ख्याल है कि लोग जिसे इस संसार में मेरी यह चलती-फिरती छाया कहते हैं वे गलत हैं, वास्तव में यही तो मेरा ग्रस्तित्व है—जीवतत्व। मैं सोचता हूं कि वस्तुग्रों के ग्राध्या-रिमक रूप को हम लोग बहुत कुछ उसी तरह देखते हैं जैसे पौघे पानी के भीतर से सूर्य को देखते हैं ग्रीर पानी को हवा से भी पतला समभते हैं। मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन का ग्रच्छा भाग किराए पर मेरे शरीर में रहता है। जो भी चाहे मेरे शरीर को ले-ले, मैं जोर देकर कहता हूं ले-ले—शरीर ही मैं नहीं हूं। इसिलए नन्तुकेत के लिए तीन हुरें। स्टोव-बोट ग्रा जाग्रो ग्रीर जब इच्छा हो मेरे शरीर को जला डालो क्योंकि मेरी ग्रात्मा तो कभी न समाप्त होने वाली सीढी है। विधाता स्वयं मेरी ग्रात्मा को नष्ट नहीं कर सकता।

5

में वहुत देर नहीं बैठा होळंगा कि एक सुन्दर और स्वस्थ व्यक्ति ने वहां प्रवेश किया। ज्योंही वर्षील तूफान में दूवा हुआ दरवाजा खुला और वह व्यक्ति अन्दर आया वैसे ही वहां एकत्रित समुदाय का ध्यान, श्रद्धासहित जधर घूम गया जिससे तुरन्त यह प्रकट हो गया कि वह ही वहां का चैपलेन है। हां, वह ही वहां के प्रसिद्ध फादर मैंपिल थे जो व्हेल के शिकारियों के बहुत प्रिय थे और उन्होंने ही जनका यह नाम रखा था। अपनी जवानी में वह एक हारपूनर और एक मल्लाह रहे थे किन्तु इघर एक जमाने से उन्होंने अपना जीवन धर्म को अपित कर दिया था। जिस समय में यह लिख रहा हूं, जस समय वह स्वस्थ वृद्ध थे। वैसी वृद्धावस्था जिसमें एक प्रकार से दूसरी जवानी फूटती है क्योंकि उनके चेहरे की हरेक भुर्री और सलवट पर नई उमंग की ज्योति-किरणों-सी फिलमिला रही थीं। जैसे नव वसन्त की मुस्कराहट फरवरी के वर्फ के अन्दर से भांक रही हो। जिसने फादर मैंपिल के जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी जान-

सुन रखा होगा वह पहली बार उन्हें बड़े ध्यान से देखेगा नयोकि उनके धार व्यक्तित्व में कुछ विचित्रताएं हैं जो उनके पुराने नाविक-जीवन के गारण हुई हैं।

जब वह अन्दर आए तब मैंने देखा कि उनके पास स्थता नहीं था ।

पूराने मंचों की भांति वह मंच भी काफी ऊंचा, लम्बा-चौड़ा धा शीर ध

निश्चित ही वह अपनी गाड़ी में भी नहीं आए ये क्योंकि उनके अलकतरा पुते पर वर्फ पिघल रही वी और उनकी पाइलट-चलाक-वास्कट पानी में भाग इतनी भारी हो गई वी कि उन्हें लिए-दिए खमीन में धसी जा रही थी। जो टोप, कोट, और वड़े जूते एक-एक करके उतारकर वगल के कोने में एक व टांग दिए गए। फिर उन्होंने एक अच्छा-सा सूट घारण किया और शान्तिश् मंच पर जा पहुंचे।

सीढ़ियां बनाई जातीं तो वे इतनी दूर तक फैल जातीं कि गिर्जे के पहले से छोटे स्थान को ग्रीर छोटा कर देतीं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बनावे के फादर मैंपिल के निर्देश पर उस मंच के ग्रागे सीढ़ियां नहीं बनाई थी ज ल में लकड़ी की एक सीधी सीढ़ी रख दी गई थी, जैं ने किमी नाय से ज इने के लिए लगाई जाती है। किसी न्हेल के शिकारी जहाज के फट के लाल रंग के सूत के मोटे रस्तों का एक जोड़ा इस सीढ़ी के

्र गंक किनारों पर फूलदार गुच्छे-से लटक रहे थे धीर उपमें रहे त रंग की छींट-सी बूंदें उसे श्रविक सुन्दर बना रही थीं। वि की देखते हुए यह सीढ़ी वहां घुरी नहीं लग रही थी। सीबी के प तर एक क्षरण के लिए हकते हुए तथा उन मोटे रस्सों को दोनों हाल

कड़त हुए फादर मैिन ने एक हिल्ट कपर की श्रीर फकी श्रीर तथ लिलाह की-सी चुस्ती से एक के ऊपर एक हाथ टिकास तथा एक-एक यरतार्वंक जमाते हुए वह जैसे श्राने जहाज की कंबाई पर पहुंत्र गए।

जैसा कि इस प्रकार की भूतने वाली सीड़ियों में होता है—इस मीड़ी ाड़े दिस्से भी कपड़े से मढ़े थे श्रीर उसके शामे के गोल ही केंबल लक्षी , इसलिए हर सीड़ी पर एक जोड़ था। मंच को एक भलक देखते ही

ालूम हो गया था कि जहाज के लिए भन ही ऐसी सीढ़ी मुत्रिघाउनक किन यहां तो यह वेकार है। बात यह थी कि मैं नहीं देखना चाहता था फादर मैंपिल इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के वाद मंच पर भुकें और सीढ़ी के एक-एक डंडे को घसीटते हुए पूरी सीढ़ी को एक जगह जमा करें और तब अपनी उस छोटी-सी चौकोर जगह में पहुंच से वाहर खड़े हो जाएं।

विना उस वात का पूरा मतलव समभे हुए मैं कुछ समय तक कारण में उलभा खड़ा रहा वयों कि फादर मैंपिल अपनी ईमानदारी और गम्भीरता के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे और किसी रंग-मंच की चालाकी की उनसे धाशा नहीं की जा सकती थी। किन्तु मैं सोच रहा था कि इसका कोई गम्भीर कारण अवश्य होगा। यह कार्य जरूर किसी प्रच्छन्न वात का प्रतीक होगा। क्या यह हो सकता है कि इस प्रकार वाकी सबसे अपने शरीर को अलग कर लेने से वह यह प्रदिश्त करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा को भी, थोड़े समय के लिए, दुनिया के सब नाते-सम्बन्धों से दूर कर लिया है? हां, मैं देखता हूं कि परमात्मा की प्रशंसा और भिन्त से भरपूर उस ईमानदार इन्सान के लिए वह मंच अपने आपमें जैसे एक सुदृढ़ किला था—एक ऊंचा एहरेनब्रीटस्टीन जिसकी दीवालों के अन्दर अनन्त पानी का एक कुआं है।

चैपलेन के प्राचीन जहाजी जीवन की भलक दिखाने वाली वह सीढ़ी ही उस स्थान की केवल एक विलक्षणता नहीं थी। दोनों थ्रोर संगमरमर के स्मारकों के बीच की मंच की पिछली दीवार पर एक भारी जहाज का चित्र शंकित किया गया था जो सुरक्षित किनारे से दूर एक भारी तूफान में फंसा हुआ थ्रोर काले पहाड़ों, छुढ़कने वाली वर्फीली लहरों से घरा हुआ था। उस पानी की उछाल थ्रीर चवकर खाते हुए काले वादलों से बहुत ऊंचे पर सूर्य के प्रकाश का एक छोटा-सा द्वीप दिखाई दे रहा था जहां से एक फरिश्ते का चेहरा नीचे फांक रहा था थ्रीर यह चमकदार चेहरा उस उछलते जहाज के टेक पर प्रकाश का एक स्पष्ट गोला डाल रहा था जो विल्कुल उस चांदी की तस्ती-सा लग रहा था जो विजय के तस्ते के उस स्थान पर लगाई गई थी जहां 'नेलसन' की मृत्यु हुई थी।

'ग्राह—वहादुर जहाज' वह फरिश्ता जैसे कह रहा था—'बढ़े चलो, ऐ बहादुर जहाज! मजबूती से चले चलो। वह देखो! वह सामने सूर्य का प्रकाश्र> भांक रहा है। ये काले वादल छट रहे हैं ग्रीर एक गम्भीर लाली ग्राने वाली है।' उस सीढ़ी ग्रीर चित्र की भांति ही वह मंच भी जहाजी रुचि का एक नमूना था। उसके सामने का हिस्सा भी एक जहाज के सामने के ख़ुरदरे हिस्से-सा था ग्रीर पवित्र वाइविल—जहाज की लहरदार चहारदीवारी की तरह के ही एक स्थान पर रखी हुई थी जैसे वह किसी जहाज के घूमने वाले सर की चोंच हो।

इससे ग्रविक ग्रथंयुक्त ग्रीर क्या हो सकता था ? मंच जैसे इस घरती का सबसे ग्रागे का भाग है । श्रीर सब उसके बाद हैं। मंच ही संसार में श्रग्रगामी है। वहीं से परमात्मा के क्रोब से उत्पन्न तूफान सबसे पहले दीखता है श्रीर श्रग्रभाग को ही पहला घक्का सहन करना पड़ता है। वहीं से भलाई या बुराई के देवता की श्रचना की जाती है कि वक्त श्रनुकूल हवाएं चलाए। हां, संसार यात्रा शुरू करने वाला जहाज है, यात्रा समाप्त कर लेने वाला जहाज नहीं, श्रीर मंच उसका श्रग्रभाग है।

९

फादर मैं जिल उठे श्रीर विना किसी श्रधिकार भावना सिहत, घीमी श्रावाज में, फैले हुए लोगों को इकट्ठा हो जाने का निर्देश देने लगे—"वीच रास्ते से दाहिनी श्रीर हो जाग्रो, वाएं से कुछ हटकर—वाएं श्रीर के रास्ते से कुछ दाहिने हटकर! वीच में! वीच में!"

वेंचों के वीच भारी जहाजी जूतों की हलकी खटखटाहट उभरी श्रीर उससे कुछ घीमी श्रावाज में स्त्रियों के जूते सरके श्रीर तब सब शान्त हो गया श्रीर हर दृष्टि उपदेशक पर जा टिकी।

कुछ मिनट तक वे खामोश खड़े रहे। तब मंच के आगे के किनारे की धोर भुकते हुए उन्होंने अपने लम्बे-से भूरे रंग के दोनों हाथ छाती पर 'क्रास' कर लिए। अपनी मुंदी आंखें ऊपर उठाईं और इतनी तल्लीनता से एक प्रायंना की, मानो वह किसी समुद्र की तलहटी में घुटनों के वल वैठ प्रायंना कर रहे हों।

प्रार्थना समाप्त करने के वाद गम्भीर स्वर में जैसे किसी स तूफ़ान में चिरने वाले जहाज की घंटियां वज रही हों— लच्चोंने निम्न पार्थना-गीत पटा

किन्तु श्रन्तिम पंक्तियों तक पहुंचकर श्रपना ढंग बदलते हुए वह श्रद्धा श्रीर श्रानन्द से गा उठे:

"हिल की हरावनी श्रातें श्रोर उसका भय-एक दुःल-सा मुक्त पर छाया है, श्रोर सूर्य की किरणों सी चमकदार वे लहरें, मुक्ते गहरे श्रम्थकार में डूबने से बचाती हैं।

"मैंने परक का वह खुना द्वार देख', ग्रसीम दुर्खो-व्यथाग्रों से भरपूर, ज्यों घायल की गिंत घायल जाने—ग्रीर न जाने कोय, मैं हूं निराक्षा में चूर।

"ग्रत्यधिक निराज्ञा से मैंने ग्रपन परमाहमा को पुकारा, जब मैं विश्वास नहीं कर पाता था कि वह मेरा है, उसने मेरी जिकायतों को घ्यान से सुना—
ग्रीन ब्हेल मुक्ते श्राहमसात् नहीं कर सकी।

"तेजी से वह मेरी पदद को ब्राया, लालमा लिए हुए ज्यों कोई एक डालफिन व डरावनी ज्यों दिजली, किन्तु चमकदार— उस मेरे रक्षक परमात्मा का रूप।

"मेरा वह गेत सदा गाएगा— उस डरावने किन्तु ग्रानन्दमय क्षरा को गाएगा, ग्रपने उस भगवान की भन्यता दया — ग्रोर शक्ति के सामने में श्रद्धावनत हूं।"

क़रीव-क़रीव सभी ने उनके इस पूज -गीत को गाया जिसकी स्रावाज तूफान की चत्कार मे भी ऊपर उठ गई। तब एक सिक्षप्त मौन छा गया। उपदेशक

१. व्हेल मछलो।

ने घोरे से वाइविल के पन्ने पलटने शुरू किए और अन्त में एक खास पन्ने पर अपना हाय रखकर उन्होंने घोमे से कहा—"मेरे प्यारे जहाजियो ! जोना के पहले अव्याय की आखिरी कविता सुनिए अौर परमात्मा ने जोना को निगल जाने के लिए एक बड़ी मछनी बनाई।"

"जहाजियो ! इम पुस्तक मे नेवल चार श्रव्याय हैं। चार कहानियां। यह प्राचीन ग्रन्थों में सबसे छोटी किन्तु बहुत सशक्त है। उस पापी जोना की श्रात्मा की गहराई उस गहरे श्रीर श्रयाह सागर में क्या पुकारती हैं ? इस पिवत्र पुस्तक में हमारे लिए कैसी सुन्दर शिक्षा दी गई है ? उस मछली के पेट का वह गीत किननी ऊंची चीज है ? कितना विराट् ? कैसा तरंगमय, मीजवाला। हम श्रनुभव करते हैं कि जैसे पानी की लहरों की वाढ़ हमारे ऊपर बढ़ती चली श्रा रही है और उसके साथ पानी की गहराई तक हम जा रहे हैं। समुद्री घास श्रीर श्रन्य मारी चीज़ें हमारे चारों श्रोर हैं। किन्तु जोना की इस पुस्तक का यह श्रय्याय हमें क्या शिक्षा देता है ? जहाजियो ! यह हमें दो वातें वताता है। एक हम पापियों के लिए और दूपरा परमात्मा की श्रोर ले जाने वाले मुक्त संदेश वाहक के निए। हम सब पाशियों के लिए यह एक शिक्षा है, क्योंकि यह पाप की, हृदय की कठोरता की, श्रचानक उठने वाले डर की, शी घ्रता में दिए गए दंड की, पश्चात्ताप की, प्रार्थना श्रीर अन्त में जोना की मुक्ति श्रीर आनन्द की कहानी है। मनुष्यों में सब पापियों की ही भांति 'अभिताई' के इस बेटे का भी पाप यही या कि भगवान के निर्देशों को वह जानवू अ कर तोड़ता था। छोड़िए कि भगवान के वे निर्देश नया थे श्रीर कैसे दिए गए थे। ये निर्देश उसे वहे कठित मालूम पड़े। भगवान के सब श्रादेश जिन्हें करने के लिए वह हमसे कहता है भले ही कठोर हों किन्तु इतना याद रखो, वह हम पर कठोरता नहीं करता। सब काम प्यार से ही करने को कहता है। श्रीर भगवान की श्राज्ञ का पालन करने का श्रर्य है हम अपने मन की श्राज्ञा को न मानें। अपनी श्रनिच्छा में ही भगवान की ग्राज्ञा पालने की कठोरता सम्मिलित है।

"वह भगवान की आज्ञा मानने का अपराध तो करता ही है, साथ हं चाहता है कि वह उससे दूर भाग जाए। वह सोचता है कि संसारी मनुष्यं द्वारा वनाए गए जहाज के द्वारा वह ऐसे देश में भाग जाएगा जहां भगवान क साम्राज्य नहीं होगा, विलक्ष संसारी शासक ही रहते होंगे। वह जोप्पा के समु

के किनोरे ग्राता है ग्रीर तारशीश जाने वाले जहाज पर चढ़ता है । इस स्थान पर कोई प्रच्छन्न ग्रर्थ निहित है । सव विवरसा से पता लगता है कि तारशीश श्रीर कुछ नहीं श्राघुनिक काडिज ही है। यही विदानों का मत है। श्रीर जहाजियो ! यह कांडिज कहां है ? कांडिज स्पेन में है श्रीर पानी के रास्ते से जोप्पा से इतनी दूर है जितना उन पुराने दिनों में वेचारा जोना जा सकता था, क्योंकि अतलांतक महासागर तो उन दिनों लगभग अज्ञात सागर था। क्योंकि जहाजियो ! यह जोप्पा ब्राबुनिक जापका, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में सीरियन तट पर है श्रोर तारशीश या काडिज उससे पश्चिम की श्रोर लगभग दो हजार मील जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के पास । जहाजियो ! तव क्या श्राप नहीं देखते कि भगवान से भागने के लिए जोना ने समूचे संसार का चक्कर लगाया? वेचारा दयनीय भ्रादमी ! म्रोह ! भ्रत्यन्त घृिएत ! उसका जितना तिरस्कार किया जाए योड़ा है । अपनी पिचकी खोपड़ी स्रौर स्रपराधी नेत्रों सहित, भगवान से दूर भागने वाला, जहाज पर लुढ़कते और लुटेरों की तरह जल्दी से समुद्र को पार करके भागने वाला श्रादमी। इतनी घवड़ाई हुई ग्रौर जैसे श्रपने श्राप ग्रपने ग्रपराथ को स्वीकार करने वाली उसकी दृष्टि थी कि यदि उस जमाने में पुलिस होती तो डेक पर पहुंचने के पहले ही, संदेह में, वह पकड़ लिया जाता-इसलिए कि शायद उसने कोई कसूर किया है। वह साफ-साफ भगोड़ा मालूम ्ड़ रहा था-- न कोई सामान, न हैट-वाबस, न सामान का थैला, कोई , या दोस्त भी नहीं जो उसको विदा करने समुद्र तक आया होता। अन्त में वहुतेरी मिथ्या खोजों के पश्चात् उसने देखा कि तारशीश जाने वाले जहाज में स्राखिरी सामान भरा जा रहा है। वह कैप्टेन से मिलने के लिए उसके केविन की ग्रोर वढ़ा कि उसकी ग्रपराधी ग्रांखों को देखने भर के लिए मजदूरों ने अपना माल ढोना रोक दिया। जोना ने वात समभी और चेहरे पर शान्ति तथा विश्वास लाने की तथा मुस्कराने की निरर्थक चेष्टा की। उन मल्लाहों के मन में यह बात पैठती चलों जा रही थी कि वह आदमी वेकसूर नहीं हो सकता। अपनी उस उछल-कूद में भी वे गम्भीरतापूर्वक एक दूसरे से फुस-फुसाते रहे-'जैंक! इसने एक विद्यवा को लूटा है,' या-'जो! तुमने गौर किया इसके एक से अधिक वीवियां हैं ?' या-'हैरी ! यह गोमोराह जेल से भागने वाला क़ैदी है, या 'सोडोम' के क़ातिलों में से एक है।' उनमें से एक

भागकर उस पोस्टर को देखने चला गया जो उस लंगर पर लगा था जहां जहाज खड़ा था। पोस्टर में लिखा था कि अमुक अपराधी को, जिसकी हुलिया इस प्रकार है, पकड़ाने वाले आदमी को पांच सौ सोने की मोहरें दी जाएंगी। उसने पढ़ा और पोस्टर से जोना को शकल मिलाई। उसके सब जहाज़ी सायी जोना को पकड़ने के लिए चारों ओर इकट्टे हो गए। भयभीत जोना कांप रहा तथा अपनी समूची शक्ति चेहरे पर लाने के वावजूद वह एक डरपोक लगता रहा। वह अपने आपको संदेहपूर्ण नहीं दिखाना चाहता था और यही उस संदेह को सिद्ध कर रहा था। उसने अपने को व्यवस्थित रखने की बहुत वृचेष्टा की और जब मल्लाहों ने यह समक्ष लिया कि यह वह व्यक्ति नहीं जिसके लिए पोस्टर लगा है, तो उन्होंने उसका रास्ता छोड़ दिया और विकास की योर बढ़ गया।

"डेस्क पर ग्रपने काम में व्यस्त कैंप्टेन ने चुंगी के कागजों को ठीक कर हुए चिल्लाकर पूछा—'कौन है ?' 'कौन है ?' ग्रोह ! लेकिन ऐसे सरल प्रष्पर भी जोना कितना घवड़ा गया था। एक मिनट को जैसे फिर वह भाग ख होने की स्थित में था। किन्तु उसने ग्रपने ग्रापको संभाला।

" 'में तारशीश जाने के लिए इस जहाज पर चढ़ना चाहता हूं। महाशय आप इस जहाज को कव चलाएंगे ?'

'जोना सामने ही खड़ा था किन्तु जैसे व्यस्त कैप्टेन ने उसे देखा ही नहीं किर बहुत देर बाद उस बोखली ग्रावाज को श्रनसुनी कर कैप्टेन ने संदेहपूर्व उसकी ग्रोर देखा। 'हम ग्रगले ज्वार के साथ चलेंगे।' श्रन्त में उसने उसके ग्रोर गोर से देखते हुए कहा—'महाशय! इससे जल्दी नहीं। किसी ईमानद श्रावमी के लिए जो सिर्फ मुसाफिर की तरह सफर कर रहा हो यही जल्दी है ग्राह! उस पर वह एक दूसरी चोट थी किन्तु उसने फुर्ती से कैप्टेन से कहा-'में ग्रापके साथ ही चलूंगा—टिकट कितने का है? मैं ग्रभी देदूं।' जहाजियों यह वात यहां खास तौर पर लिखी हुई है, जैसे इस कहानी के इस स्थल इ हलकेपन से नहीं देखना चाहिए। सुनिए! उसने जहाज चलने के पहले इ किराया दे दिया। संदर्भ में देखिए तो इसके वहुत कुछ श्रयं हैं।

"जहाजियो ! जोना का कैप्टेन ऐसा श्रादमी था कि वह किसी में भी देख सकता था श्रीर जिसके पास पैसा न हो उसका पाप तो श्रीर भी ः

नींद में सो रहा था तभी घवराया हुमा कैंप्टेन उसके पास आया और चीखकर वोला—'ऐ सोनेवाले, कितना नीच है तू ! उठ !' उसकी उस डांट और चीखि चिल्लाहट से जोना अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसी हालत में डेक पर चढ़ा तथा एक सांस में उस तूफानी समुद्र को देख गया। लेकिन उसी समय उसने देखा कि उस जहाजी किलेवंदी के ऊपर तूफानी लहरें घुमेड़ें बेले रही हैं। एक के बाद एक भारी लहर जहाज को टक्कर दे रही थी लेकिन कोई स्थान न पाकर शोर करते हुए इधर-उधर लौट रही थीं। मल्लाह डूबने- इबने पर थे लेकिन अब भी तैर रहे थे। किन्तु जैसे घबड़ाया हुआ चन्द्रमा अपने कांपते हुए गोरे मुख से घाटियों और तलहटियों के कालेपन को देखता है, उसी प्रकार जोना ने देखा कि जहाज का मस्तूल एकदम ऊपर उठकर पानी की डरावनी गहराई में नीचे घुसता चला जा रहा है।

एक से एक भयानक डर चीखकर उसकी आत्मा में घुसता चला जा रहा था। अपने प्रत्येक दृढ्यू ढंग-च्यवहार से भगवान के भगोड़े जोना की तस्वीर अब साफ होती चली जा रही थी। जहाजी लोग उस पर निगाह किए हुए थे। उनका संदेह अधिकाधिक गहरा होता चला जा रहा था और अन्त में अपने सम्पूर्ण भाग्य को भगवान पर लगोकर और यह देखने के लिए कि किसके कारण उन पर विपत्ति का इतना वड़ा तूफान सामने आया है, उन्होंने कारण का पता लगाना चाहा। वह दुर्भाग्य जोना के कारण था। उन्होंने ढूंढ लेने पर उसे घेर लिया और वह उत्तेजित भीड़ अपने प्रक्तों सहित उस पर हूट पड़ी। 'तू अब तक वया करता रहा था? तू कहां से आ रहा है? तू कौन-से देश का है? तू किस जाति का है?'—और मेरे जहाजियो! अब उस गरीब जोना के व्यवहार पर गौर कीजिए। उन परेशान मल्लाहों ने केवल इतना पूछा था कि वह कोन है और कहां से आ रहा है किन्तु उनको केवल अपने प्रक्तों का उत्तर ही नहीं मिला बल्कि ऐसा उत्तर भी मिला जिसका प्रक्त ही उन्होंने नहीं किया था और जो भगवान की कठोर देखरेख के कारण जोना से अपने आप बाहर आ गया था।

श्रा गया था।

""मैं एक हिब्रू हूं वह चिल्लाया—"मैं उस परम शक्तिमान स्वर्ग के भगवान से डरता हूं जिसने यह समुद श्रीर सूखी पृथ्वी बनाई है।"—श्रो जोना, तू उससे डरता है ? वाह! हो सकता है तू उस समय ईमानदारी से उस परम

त्राक्तिमान को डरा रहा हो ! तव उसने श्रपना सब भेद खोलना प्रारम्भ किया। इस पर मल्लाह श्रिष्ठिक गरम होते चले गए फिर भी उनमें उसके प्रति दया उमड़ रही थी। भगवान से दया की भीख उसने श्रभी भी नहीं मांगी क्योंिक जोना भगवान के काले रेगिस्तान के श्रंष्ठियारे को जानता था श्रीर जब जोना ने चिल्लाकर कहा कि वे उस पकड़कर समुद्र में फेंक दें क्योंिक उसके कारण ही दे इतने बड़े तूफान में घिरे हैं, तव उन लोगों ने उसकी श्रोर से श्रपनी पीठ मोड़ी तथा जहाज को बचाने के श्रन्य उपायों की श्रोर घ्यान किया। किन्तु सव वेकार था, वह क्रोधित हवा श्रीर तूफान तेज ही होता गया। तब एक हाथ से भगवान को पुकारा जा रहा था श्रीर दूसरा इच्छासहित जोना पर टिका हुग्रा था।

"श्रीर तव लंगर की तरह पकड़कर जोना को समुद्र में फेंक दिया गया। तुरन्त ही तेल की तरह की तरल द्यान्ति पूर्व की श्रोर से तैर श्राई। समुद्र द्यान्त हो गया जैसे जोना उस तूफान को साथ ले गया श्रीर श्रपने पीछे द्यान्त एवं स्थिर सागर को छोड़ गया। तव उन क्ष्मों में, उस घुमड़ते सागर के चीखते हृदय के बीच, वह घर गया श्रीर उने यह सोचने का श्रवकास भी न मिला कि श्रपने जबड़े फाड़कर श्रागे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तव व्हेल श्रपने चमकते दांतों को खोलकर तेज़ी से लपकी जैसे उसके कैंदलाने के दरवाजों पर सफेद बोल्ट लगे हों। श्रीर तब जोना ने व्हेल के पेट में पहुंचकर भगवान को याद किया।

''ग्रस्त, ग्रव उसकी प्रार्थना को समिमए ग्रौर एक गम्भीर शिक्षा की ग्रे

घ्यान दीजिए। जैसा पापी वह था—जोना रोया नहीं, न ही खेद सहित उस् सीधी प्रार्थना की। वह सोचता रहा कि वह भयानक दंड उसके लिए उपयुः ही था। यह सन्तोप करके कि अपनी उन तकलीफों और विपत्तियों के हं हुए भी वह उस परमात्मा के पवित्र मंदिर की और देखेगा—उसने अपनी स् प्रार्थना भगवान के चरणों में अपित कर दी। जहाजियो! यही उसका सच प्रायश्चित्त है। वह दया की भीख नहीं मांग रहा है विल्क दंड पाने के नि हिम्मत के साथ तत्पर है। और तब उस समुद्र और व्हेल मछली के पेट में प् इए जोना की उस प्रार्थना से भ नींद में सो रहा था तभी घवराया हुया कैंप्टेन उसके पास श्राया और चीखकर बोला—'ऐ सोनेवाले, कितना नीच है तू ! उठ !' उसकी उस डांट श्रीर चीख चिल्लाहट से जोना अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुया श्रीर उसी हालत में डेक पर चढ़ा तथा एक सांस में उस तूफानी समुद्र, को देख गया। लेकिन उसी समय उसने देखा कि उस जहाजी किलेवंदी के ऊपर तूफानी लहरें घुमें हें । एक के बाद एक भारी लहर जहाज को टक्कर दे रही थी लेकिन कोई स्थान न पाकर शोर करते हुए इधर-उधर लीट रही थीं। मल्लाह हुवने इवने पर थे लेकिन अब भी तैर रहे थे। किन्तु जैसे घवड़ाया हुया चन्द्रम अपने कांपते हुए गोरे मुख से घाटियों और तलहिटयों के कालेपन को देखत है, उसी प्रकार जोना ने देखा कि जहाज का मस्तूल एकदम ऊपर उठकर पान की डरावनी गहराई में नीचे घुसता चला जा रहा है.।

एक से एक भयानक डर चीखकर उसकी ब्रात्मा में घुसता चला जा रह था। अपने प्रत्येक दच्यू ढंग-व्यवहार से भगवान के भगोड़े जोना की तस्वी श्रव साफ होती चली जा रही थी। जहाजी लोग उस पर निगाह किए हुए थे उनका संदेह ग्रधिकाधिक गहरा होता चला जा रहा था और श्रन्त में अपने सम्पूर्ण भाग्य को भगवान पर लगाकर और यह देखने के लिए कि किसके कारए उन पर विपत्ति का इतना बड़ा तूफान सामने ग्राया है, उन्होंने कारएा का पत लगाना चाहा। वह दुर्भाग्य जोना के कारएा था। उन्होंने हूं ढ लेने प उसे घर लिया और वह उत्तेजित भीड़ अपने प्रक्तों सहित उस पर टूट पड़ी 'तू श्रव तक क्या करता रहा था? तू कहां से ग्रा रहा है? तू कौन-से देश क है? तू किस जाति का है?'—गौर मेरे जहाजियो! श्रव उस गरीव जोना व व्यवहार पर गौर कीजिए। उन परेशान मल्लाहों ने केवल इतना पूछा था वि वह कौन है श्रीर कहां से श्रा रहा है किन्तु उनको केवल श्रपने प्रक्तों का उत्त ही नहीं मिला बल्कि ऐसा उत्तर भी मिला जिसका प्रक्त ही उन्होंने नहीं किय़ था और जो भगवान की कठीर देखरेख के कारएग जोना से श्रपने श्राप बाह श्रा गया था।

ं ं ''में एक हिब्रू हूं' वह चिल्लाया—'मैं' उस परम शक्तिमान स्वर्ग हैं भगवान से डरता हूं जिसने यह समुद्र और सूखी पृथ्वी बनाई है।'—ग्रो जोन तू उससे डरता है ? वाह ! हो सकता है तू उस समय ईमानदारी से उस पर शिक्तमान को डरा रहा हो ! तव उसने ग्रपना सब भेद खोलना प्रारम्भ किया। इस पर मल्लाह ग्रधिक गरम होते चले गए फिर भी उनमें उसके प्रति दया उमड़ रही थी। भगवान से दया की भीख उसने ग्रभी भी नहीं मांगी क्योंकि जोना भगवान के काले रेगिस्तान के ग्रंधियारे को जानता था और जब जोना ने चिल्लाकर कहा कि वे उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दें क्योंकि उसके कारएा ही वे इतने वड़े तूफान में घिरे हैं, तब उन लोगों ने उसकी ग्रोर से ग्रपनी पीठ मोड़ी तथा जहाज को बचाने के ग्रन्य उपायों की ग्रोर ध्यान किया। किन्तु सब वेकार था, वह क्रोधित हवा ग्रीर तूफान तेज ही होता गया। तब एक हाथ से भगवान को पुकारा जा रहा था ग्रीर दूसरा इच्छासहित जोना पर टिका हुग्रा था।

"ग्रीर तव लंगर की तरह पकड़कर जोना को समुद्र में फेंक दिया गया।
तुरन्त ही तेल की तरह की तरल शान्ति पूर्व की ग्रोर से तैर ग्राई। समुद्र शान्त
हो गया जैसे जोना उस तूफान को साथ ले गया ग्रीर ग्रपने पीछे शान्त एवं
स्थिर सागर को छोड़ गया। तव उन क्षिणों में, उस घुमड़ते सागर के चीखते
हृदय के बीच, वह घिर गया ग्रीर उसे यह सोचने का ग्रवकास भी न मिला
कि ग्रपने जवड़े फाड़कर ग्रागे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तव व्हेल
ग्रपने चमकते दांतों को खोलकर तेज़ी से लपकी जैसे उसके कैंदखाने के दरवाजों
पर सफेद बोल्ट लगे हों। ग्रीर तव जोना ने व्हेल के पेट में पहुंचकर भगवान
को याद किया।

. "ग्रस्तु, ग्रव उसकी प्रार्थना को समिक्किए ग्रीर एक गम्भीर शिक्षा की ग्रीर ध्यान दीजिए। जैसा पापी वह था—जोना रोगा नहीं, नहीं खेद सहित उसने सीधी प्रार्थना की। वह सोचता रहा कि वह भयानक दंड उसके लिए उपयुक्त ही था। यह सन्तोप करके कि ग्रपनी उन तकलीफों ग्रीर विपत्तियों के होते हुए भी वह उस परमात्मा के पिवत्र मंदिर की ग्रीर देखेगा—उसने ग्रपनी सब प्रार्थना भगवान के चरणों में ग्रिपत कर दी। जहाजियो ! यही उसका सच्चा प्रायिचत्त है। वह दया की भीख नहीं मांग रहा है बिल्क दंड पाने के लिए हिम्मत के साथ तत्पर है। ग्रीर तब उस समुद्र ग्रीर व्हेल मछली के पेट में पढ़े हुए जोना की उस प्रार्थना से भगवान कितना प्रसन्न हुग्ना कि जैसे सचमुच उसका वह प्रायिच्तत्त उसके ग्रन्तमंन का था। जहाजियो ! मैं जोना को ग्रापके

नींद में सो रहा था तभी घवराया हुआ कैप्टेन उसके पास आया और चीखकर वोला—'ऐ सोनेवाले, कितना नीच है तू ! उठ !' उसकी उस डांट और चीख-चिल्लाहट से जोना अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसी हालत में डेक पर चढ़ा तथा एक सांस में उस तूफानी समुद्र को देख गया। लेकिन उसी समय उसने देखा कि उस जहाजी किलेवंदी के ऊपर तूफानी लहरें धुमेड़ें ले रहीं हैं। एक के बाद एक भारी लहर जहाज को टक्कर दे रही थी लेकिन कोई स्थान न पाकर शोर करते हुए इघर-उघर लौट रही थीं। मल्लाह डूबने-डूबने पर थे लेकिन अब भी तैर रहे थे। किन्तु जैसे घवड़ाया हुआ चन्द्रमा अपने कांपते हुए गोरे मुख से घाटियों और तलहटियों के कालेपन को देखता है, उसी प्रकार जोना ने देखा कि जहाज का मस्तूल एकदम ऊपर उठकर पानी की डरावनी गहराई में नीचे घुसता चला जा रहा है।

एक से एक भयानक डर चीखकर उसकी ग्रात्मा में ग्रुसता चला जा रहा या। ग्रुपने प्रत्येक दब्वू ढंग-व्यवहार से भगवान के भगांड़े जोना की तस्वीर ग्रुव साफ होती चली जा रही थी। जहाजी लोग उस पर निगाह किए हुए थे। उनका संदेह ग्रुधिकाधिक गहरा होता चला जा रहा था ग्रौर ग्रुन्त में अपने सम्पूर्ण भाग्य को भगवान पर लगोकर ग्रौर यह देखने के लिए कि किसके कारण उन पर विपत्ति का इतना बड़ा तूफान सामने ग्राया है, उन्होंने कारण का पता लगाना चाहा। वह दुर्भाग्य जोना के कारण था। उन्होंने ढूंढ लेने पर उसे घेर लिया ग्रौर वह उत्तेजित भीड़ ग्रुपने प्रक्तों सहित उस पर टूट पड़ी। 'तू अब तक क्या करता रहा था? तू कहां से ग्रा रहा है? तू कौन-से देश का है? तू किस जाति का है?'—ग्रौर मेरे जहाजियो! ग्रुव उस गरीव जोना के व्यवहार पर गौर कीजिए। उन परेशान मल्लाहों ने केवल इतना पूछा था कि वह कौन है ग्रौर कहां से ग्रा रहा है किन्तु उनको केवल ग्रुपने प्रक्तों का उत्तर ही नहीं मिला विल्क ऐसा उत्तर भी मिला जिसका प्रक्त ही उन्होंने नहीं किया था श्रौर जो भगवान की कठोर देखरेख के कारण जोना से ग्रुपने ग्राप बाहर ग्रा ग्राया था।

" 'मैं एक हिन्नू हूं' वह चिल्लाया—'मैं उस परम शक्तिमान स्वर्ग के भगवान से डरता हूं जिसने यह समुद और सूखी पृथ्वी बनाई है।'—ग्री जोना, तू उससे डरता है ? वाह ! हो सकता है तू उस समय ईमानदारी से उस परम

शिवतमान को डरा रहा हो ! तब उसने अपना सब नेद खोलना प्रारम्भ किया इस पर मल्लाह अधिक गरम होते चले गए फिर भी उनमें उसके प्रति दम उमड़ रही थी। भगवान से दया की भीख उसने अभी भी नहीं मांगी नयों जिना भगवान के काले रेगिस्तान के अंवियारे को जानता या और जब जोन ने चिल्लाकर कहा कि वे उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दें क्यों कि उसके कारण है वे इतने बड़े तूफान में घिरे हैं, तब उन लोगों ने उसकी ओर से अपनी पीर मोड़ी तथा जहाज को बचाने के अन्य उपायों की ओर घ्यान किया। किन्तु सब वेकार था, वह कोधित हवा और तूफान तेज ही होता गया। तब एक हाग से भगवान को पुकारा जा रहा था और दूनरा इच्छासहित जोना पर टिका हुआ था।

"श्रीर तब लंगर की तरह पकड़कर जोना को समुद्र में फेंक दिया गया तुरन्त ही तेल की तरह की तरल शान्ति पूर्व की श्रोर से तर श्राई । समुद्र धान्त हो गया जैसे जोना उस तूफान को साथ ले गया श्रीर श्रपने पीछे धानत एक स्थिर सागर को छोड़ गया । तब उन क्षिणों में, उस घुमएते सागर के जीना से जीना है हवय के बीच, वह घर गया श्रीर उसे यह सोचने का श्रवकार भी व विष्य कि श्रपने जबड़े फाड़कर श्रामे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है । सब क्षेत्र अपने चमकते दांतों को खोलकर तेजी से लपकी जैसे उगका पीयमान के पर सफोद बोल्ट लगे हों । श्रीर तब जोना ने ब्हेल के पेट में पहुंचकर भगवान की याद किया।

एक स्वर्गीय उत्साह की तरह वह पुकार उठे—"किन्तु श्रोह, जहाजियो ! जहां दुःख का हाथ है वहां निश्चित सुख भी है। जैसा दुःख का सागर गहरा है, वैसा ही सुख का ग्रानन्द ऊंचा है। क्या जितना लंगर नीचे रहता है उतना ही जहाज का मुख्य भाग ऊपर नहीं रहता है ? ग्रानन्द उसका है-वहुत-बहुत ऊंचा ग्रीर उसके ग्रंतर/का सन्तोप है जो इस संसार के मिथ्याभिमानी खुदाग्रों ग्रीर नेताग्रों के सामने अपने स्वाभिमान को नहीं भुकाता है। प्रसन्नता उसको मिलती है जिसकी वलशाली वाहें उसकी मदद करती हैं, जिसका संसार रूपी धोखंबाज श्रीर चालाक जहाज डूव जाता है। प्रसन्नता उसकी है जो सत्यता में कोई कसर नहीं रखता श्रीर सब पापों को मार डालता है, भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है, भले ही सेनेटर ग्रीर जजों की पोशाकों के सामने उसे सत्य चुनना पड़े। सबसे ऊंची प्रसन्नता उसकी है जो किसी कानून, किसी मालिक को नहीं मानता है बल्कि केवल अपने मालिक खुदा को मानता है श्रीर केवल स्वर्ग का भक्त है। प्रसन्तता उसकी है जिसे इस संसार रूपी समुद्र की दु:ख-पूर्ण लहरें हिला नहीं सकतीं श्रीर जिसे समय तथा परिस्थितियों का बवंडर चंचल नहीं बनाता है। श्रीर उसीकी प्रसन्तता श्रीर शानन्द श्रसीम है जो 🗠 अपनी ग्रन्तिम सांस लेते हुए भी उसके सामने यह कह सके जो उसे मारने 🖫 ेत्र या है —'ग्रो परमिता! तेरे उस ग्रह्स्य ग्रंकुश को मैं जानता हूं, मृत ग्रयवा अमर, यह देख, मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं। इस संसार का अथवा अपने श्रापका होने से ग्रधिक मैं तेरा होना चाहता हूं। इस पर भी यह कुछ नहीं है। मैं अपना अन्त तो तुभ पर छोड़ता हूं। मनुष्यता इसी में है कि मनुष्य परमात्मा का होकर रहे।"

वह श्रामे श्रीर कुछ नहीं वोले श्रीर श्राशीर्वाद देते हुए उन्होंने श्रपना मुंह ढांप लिया श्रीर उसी प्रकार भुके रहे जब तक कि सब लोग चले नहीं गए। तब वह उस स्थान पर श्रकेले रह गए। गिर्जे से लीटकर 'स्पाउटर इन' ग्राने पर मैंने देखा' कि 'क्वीकेग' विल्कुल श्रकेला है। जब ग्राशीविंद दिया गया था इससे पहले ही वह वहां से चला ग्राया था। ग्राग के सामने वह एक वेंच पर बैठा था ग्रीर उसके पैर ग्रंगी पर टिके हुए थे। वह ग्रपने एक हाथ में वही नीग्रो की मूर्ति ग्रपने चेहरे पास लिए हुए था। वह मूर्ति के मुख को वहुत गौर से देख रहा था, ग्रपः चाकू कोमलापूर्वक उसकी नाक पर फिरा रहा था ग्रीर ग्रपनी भाषा में कु बुदबुदाता जा रहा था।

लेकिन श्रव टोक दिए जाने पर उसने मूर्ति को एक श्रोर रख दिया श्री जल्दी ही उठकर वह वीच की मेज तक गया। मेज से उसने एक किताव उठा श्रीर उसे श्रपनी गोद में रखकर उसके पन्ने गिनने शुरू किए। मेरा श्रनुमा है कि हर पचासवें पृष्ठ पर वह ठहरकर श्रपने चारों श्रोर यों ही देख लेता या साथ ही न जाने कैसे ताज्जुव भरे शब्द वड़वड़ा लेता था। लग रहा था जै उसे पचास से श्रियक गिनती नहीं श्राती थी श्रीर इतने श्रियक पचास पृष् देखकर ही उसे श्राश्चर्य हो रहा था।

ग्रत्यन्त रुचि से मैं उसे देखता रहा। यों वह एक जंगली था ग्रीर उसव चेहरा भी वड़ा भद्दा था, कम से कम मेरी दृष्टि में किन्तु उसके चेहरे में कु ऐसा अवस्य था जो ग्ररुचिकर नहीं था। किसी की ग्रात्मा को नहीं छिपाया ह सकता। उसके उस सारे भद्देपन में भी मैं एक सरल ग्रीर ईमानदार हृदय दे रहा था ग्रीर उसकी वड़ी काली, चमकदार तथा गहरी ग्रांखों में—एक ऐस ग्रात्मा किलमिला रही थी जो हजार शैतानों से लोहा ले सकती थी। वह ए ऐसा ग्रादमी दिखाई दे रहा था जिसे किसी का कुछ देना नहीं था। ग्रनेक चिं में जैसा सर जनरल वाशिंगटन का दिखलाई पड़ता है वैसा ही 'पवीकेग' का भ या—कम से कम उसके सर को देखकर मुक्ते जनरल वाशिंगटन के सर की इ याद ग्राई। वात तो यह वड़े मसखरेपन की है। उसमें उसी तरह का वराव व भोंहों के पास तक ढाल था जो उसी तरह ऊंचा व ' एथा। सचम

साने के बाद गपशप करते तथा तम्बाकू पीते हुए हम दोनों अपने सोने वाले कमरे में गए। उसने अपनी उसी खुशबूदार खोपड़ी मुक्ते भेंट की और अपने तम्बाकू बाले भोले से, तम्बाकू में खखोलकर, चांदी के तीस डालर वाहर निकाले। तब उनको मेज पर फैलाकर उसने उनको दो हिस्सों में बांट दिया और एक मेरी और बढ़ाते हुए उसने कहा कि वे मेरे हैं। मैं मना करने ही बाला या कि उसने मुक्ते चुए करते हुए मेरी पाजामे की जेव में वे सिक्के डाल दिए। मैंने उन्हें स्वीकार किया। तब वह अपनी शाम की प्रार्थना में लग गया और उसके कुछ संकेतों से मैंने समभा कि वह चाहता है कि मैं भी उसका साय दूं किन्तु मैं नहीं समभ पा रहा था कि मुक्ते क्या करना होगा।

में एक अच्छा ईसाई था ओर प्रेस्बीटेरियन चर्च की छत्रछाया में पला था। तव कैसे उस मूर्तिपूजक की लकड़ी की मूर्ति की पूजा करने के लिए उसके साथ शामिल हो सकता था? 'लेकिन पूजा बया है?' मैंने सोचा।

'तव जनाव इस्माइल साहव ! क्या धाप सोचते हैं कि स्वर्ग का वह महान भगवान और पृथ्वी का ईश्वर मूर्तिपूजक और सभी लोग—क्या एक महत्वहीन लकड़ी के प्रति ईपींखु हो सकतें हैं ? असम्भव ! लेकिन पूजा है क्या ?'— भगवान की इच्छा को पूरा करना । यही पूजा है । और भगवान की इच्छा क्या

े अपने साथी की इच्छा की पूर्ति ही भगवान की इच्छा है। अब क्वीकेंग । साथी है श्रीर में क्या चाहता हूं कि यह क्वीकेंग मेरे लिए क्या करें ? क्यों, वह उस प्रेस्वीटेरियन ढंग की प्रार्थना में सम्मिलित हो ? अतः मुभ्ते भी उसके साथ शामिल होना चाहिए। इसके मतलव यह हैं कि मैं एक मूर्तिपूजक हो जाऊं। तब मैंने भी लकड़ी का छीलन जलाया, उस भोली-सी छोटी मूर्ति को मैंने स्थापित किया, क्वीकेंग के साथ मैंने भी उसके सामने विस्कृट का भोग लगाया, उसके सामने दो-तीन वार 'सलाम' किया, उसकी नाक चूमी श्रीर उतना सब करने के वाद हमने कपड़े उतारे श्रीर विस्तर पर चले गए। उस समय हमें संतीप था। किन्तु कुछ गपशप के पहले हमें नींद नहीं श्राई।

ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता, किन्तु आपस में मित्रों में गहरीसे गहरी वार्ते करने और पलंग पर सोने से वड़ी बात दुनिया में कोई नहीं है। पित और पत्नी—जैसा, कहा जाता है—अपनी सम्पूर्ण आत्मा एक दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं और कुछ पुराने जोड़े सारी रात लेटे और गुजरे जमाने की बातें करते हुए सवेरा कर

ਚ

देते हैं। ग्रस्तु, भ्रपनी उस हार्दिक 'हनीमून' भें, मैं ग्रीर क्वीकेग एक रें जोड़े की तरह स्नेह सहित लेटे रहे।

9

श्रव हम विस्तर पर लेटे थे श्रीर थोड़ी-थोड़ी देर में गपशप करते ह भगिकयां लेते जाते थे। 'क्वीकेग' वड़े प्यार से कभी हाथ श्रीर कभी श्रपना मेरे कपर रख लेता था। हम लोग वड़े धाराम से लेटे हुए थे। धीरे-ध हमारी वातचीत बढ़ती गई। वाहर तेज सर्दी थी श्रीर उस कमरे में श्र भी नहीं थी। श्रस्तु, इस प्रकार लेटे हुए दो शरीरों से जो गर्मी उभर व थी उससे बड़ा सुख मिल रहा था। इस पर भी मेरी व 'क्वीकेग' की न सदं हो रही थी।

होता यह है कि सम्पूर्ण श्रानन्द लेते हुए भी जब कहीं थोड़ी भी टोक कंपी रह जाती है तो उसका भी एक विशेष श्रानन्द होता है। संसार में विपरं वस्तुश्रों का महत्व तो है ही। शरीर की गर्भी पाते हुए मेरी व 'क्वीकेग' नाक व माथों पर जो थोड़ी सर्दी भर रही थी वह भी श्रलग मजा पैदाः रही थी। श्रीर इसीलिए मेरा कहना है कि भले ही मालदारों का एक व खर्चीला सुख हो, किन्तु सोने वाले कमरे में श्रंगीठी नहीं होनी चाहिए। वह एक वैसे कमाल का काम करती है जो श्रापके सुख, सर्दी श्रीर वाहर की ता हवा को दीवाल की तरह रोक ले। श्रीर तब वह गर्माहट वैसी होती है इ ध्रवप्रदेश के वर्फीले कर्णों के वीच एक गरम चिनगारी।

में चुपचाप श्रांखें मूंदे पड़ा था। श्रव मैंने चाहा कि श्रांखें खोलूं, क्यों वैसे विस्तर पर, दिन हो या रात, मैं जागता रहूं या सोता रहूं, मेरा यह स्वभ है कि मैं पलक मूंद लेता हूं क्योंकि उससे विस्तर पर लेटने का सम्पूर्ण स् प्राप्त होता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति श्रपने श्रापके सम्ब में तब तक ठीक-ठीक नहीं सोच सकता जब तक वह पलक मूंदकर न सोचे।

१. शुभ मधु-रात्रि ।

सां भी हमारे मिट्टी के शरीर के लिए अधिक उपयुक्त है लेकिन अन्धकार वाले री वास्तविकता का महत्वपूर्ण तथ्य है। उस समय रात के वारह वज रहें अपनेंगे और अवेरे में, लेटे-लेटे, जैसे मुफे उलक्षत-सी होने लगी। मैं चाह रहा निवा कि रोशनी कर दूं। 'क्वीकेग' ने भी वैसा संकेत किया। सम्भवतः वह सोच औरहा था कि हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, साथ ही उसे तम्बाकू की भी तलव हो ओई थी।

यों कल रात मैंने 'क्वोकेग' से विस्तर पर तम्बाकू पीने पर श्रापत्ति की थीं किन्तु श्राज मुफ्तें वह श्रच्छा लग रहा था। देखिए, प्रेम जब एक बार किसी को फ़ुका लेता है तो कैसे श्रापस के मतभेद समाप्त हो जाते हैं? इस समय मुफ्तें मकान मालिक का भी होश नहीं था। मुफ्तें इस बात में श्रानन्द मिल रहा था कि एक घनिष्ठ मित्र के साथ मैं विस्तर पर सोता रहूं श्रीर गपशप करता हुआ उसका पाइप पिऊं। श्रव कमरे में प्रकाश था श्रीर उस गंडासेनुमा पाइप का घुश्रां कमरे में श्रजीव वातावरण उत्पन्न कर रहा था।

उस घुंए के कारण या किसी कल्पनालोक में ह्रवकर वह जंगली म्रादमी कहीं दूर पहुंच गया। वह अपने देश की वातें करने लगा। उसकी कहानी मुनने लिए में भी वहुत उत्मुक था। तभी मैंने उससे कहानी कहते रहने का अनुरोध कथा। वैसे मैं पहले उसकी वातें नहीं समक्त पाता था किन्तु धीरे-धीरे उसकी वह हुटी-फूटी भाषा मेरी ससक में म्राने लगी भीर मैं पूरी कहानी समक्त गया जिसका ढांचा मैं म्रापके सामने भी रख रहा हूं।

## 92

'नवीकेग' 'रोकोबोको' नामक एक द्वीप का रहने वाला था, जो पश्चिम-ग्रीर दक्षिए। दिशा में काफ़ी दूर था। नकको में वह कहीं नहीं दिखाया गया है। सच्ची जगहें कभी दिखाई भी नहीं जातीं।

जब ताज़े-ताज़े जंगली छोकरे के रूप में 'वबीकेग' एक पूर्ण पिल्ले की तरह घास के किसी टुकड़े पर, घास कुतरती हुई भेड़-वकरियों के साथ चलता था तब भी उसके मन में यह लालसा बनी रहती थी कि व्हेल के एक-दो शिकारियों को देखने के वजाय वह उन स्थानों को देखे जहां ईसाई लोग रहते हैं। उसका पिता एक वड़ा ग्रादमी था—वादशाह। उसका चाचा एक वड़ा पुजारी था ग्रीर ने मामा के कुटुम्ब के सम्बन्ध में वह गप हांक रहा था कि उसकी सभी मूं दुर्जेय योद्धाग्रों की पित्नयां थीं। उसकी नसों में शाही खून दौड़ रहा के ग्रपनी जवानी में शिक्षित न होने के कारण उसमें नरभक्षी स्वभाव के

प्रेह्ण 'सँग हारवर' का जहाज उसके पिता की खाड़ी में श्राया श्रीर 'विकिग' न ा कि वह ईमाई देशों में जाने के लिए उस पर सवार हो जाए। किन्तु जहाज र सवारियां पूरी थीं, इसलिए उसके पिता के श्रिवकार ने भी कोई प्रभाव नहीं दिखाया। इस पर 'विकिग' ने एक कसम खाई। श्रकेले श्रापनी छोटी नाय में वह दूर किनारे तक चला गया श्रीर वह सोचता रहा कि हीप छोड़ने के बाद जहाज इघर जरूर श्राएगा। उस स्थान में एक तरफ 'मूंगे' की चट्टानें थीं श्रीर दूसरी तरफ ढलवां जमीन, जिसमें पानी में श्रपने श्राप उग श्राने वाली घास फैली हुई थी। इस घरी जगह में श्रपनी तरती हुई नाव छिपाकर वह जुपचाप वैठ गया श्रीर ज्योंही जहाज सामने चमका वह एक भटके में सतकं हो गया। उसने श्रपनी नाव तुरन्त डुवो दी श्रीर घीरे-ते जहाज की जंजीरों पर चढ़ गया। वह डेक पर चढ़कर लम्बा लेट गया, एक 'रिग-वाल' पकड़ ली श्रीर कसम खाई कि चाहे उसके शरीर के दुकड़े-दुकड़े हो जाएं, वह उसे छोड़ेगा नहीं।

कैंग्टेन ने उसे डराया कि वह उसे पानी में फेंक देगा, किन्तु व्यर्थ। उसकी नंगी कलाई पर उसने एक मुक्का भी मारा किन्तु 'क्वीकेंग' एक वादशाह का लड़का था, वह एक इंच भी नहीं हिला। 'ववीकेंग' की दृढ़ता श्रीर ईसाइयों के देशों को देखने की श्रत्यधिक उत्कंठा देखकर कैंग्टेन विनम्न हो गया श्रीर अन्त में उसे जगह दे दी गई। किन्तु यह बढ़िया किस्म का जंगली—यह पानी का 'प्रिन्स श्राफ वेल्स ' कभी कैंग्टेन के केविन को देखने का सीभाग्य न पा सका। उसको मल्लाहों में रख दिया गया श्रीर तब वह ए गया। विदेशी नगरों के वन्दरगाहों में काम करने वाले '

१. इंगलैण्ड के युवराज का नाम।

क्वीकेग ने कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई ग्रन्थया अपने पिछड़े हुए देशवासियों की उन्नित करने में वह भी सफल हो सकता था। उसने बताया कि मन में
वह केवल यही सोचता रहा था कि वह ईसाइयों के निकट जाकर वह कौशल
सीखे जिससे वह भी अपने लोगों को अधिक सुखी और अधिक प्रगतिशील बना
सके। किन्तु अफ़सोस, व्हेल-शिकारियों के क्रियाकलापों से उसे जल्दी ही
मालूम हो गया कि ईसाई लोग भी दुखी और वदमाश हैं। उसके पिता के
प्रगाजन से कहीं अधिक दुखी और वदमाश। वह 'सँग हारवर' आया और वहां
उसने देखा कि मल्लाह क्या करते हैं? तव वह 'नन्तुकेत' पहुंचा और देखा
कि वे अपनी तनख्वाहें किस प्रकार खर्च करते हैं। और उसने सारी आशा
छोड़ दी। अपने इतने तजुर्वे से उसने समक्ष लिया कि दुनिया सब तरफ़
बड़ी चालाक है इसलिए वह जीवन भर मूर्तिपूजक ही रहेगा।

इस प्रकार मन से एक पुराना मूर्तिपूजक होते हुए भी वह ईसाइयों के बीच रहता रहा, उनके कपड़े पहनता और उनकी बोली बोलने की कोशिश करता रहा। यही कारण है कि हालांकि घर से निकले उसे काफी समय हो गया था, फिर भी उसके कुछ व्यवहार विचित्र होते थे।

संकेत से, मैंने उससे पूछा कि क्या वह घर लौटने की नहीं सोचता अथवा वहां जाकर अपना राजितलक नहीं कराएगा ? उसके विवरण के अनुसार कि पिता मर चुका होगा क्योंकि वह बहुत कमजोर और वूढ़ा था। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि इस ईसाइयत या ईसाइयों ने उसे उस सिंहासन पर चढ़ने के अयोग्य बना दिया है जिस पर उससे पहले तीस मूर्तिपूजक वादशाह बैठ चुके थे, लेकिन ज्यों ही वह अपने को फिर पित्र समभने लगेगा, वापस लौट जाएगा। फिलहाल तो उसका इरादा यही था कि वह समुद्रयात्रा करे और समुद्रों की पैदावार बटोरे। ईसाइयों ने उसे हारपूनर बना दिया था और अब उसके हाथ में राजदंड के स्थान पर वह हारपूनर था।

मैंने उससे पूछा कि श्रव धागे उसका क्या इरादा है। "श्रपने पुराने पेशे के श्रनुसार ही मैं फिर समुद्र यात्रा करूंगा," यही उसका उत्तर था। इस पर मैंने उससे कहा कि व्हेल पकड़ने की मेरी भी बहुत इच्छा है श्रीर मैं 'नन्तुकेत' से जहाज पर चढ़ना चाहता हूं क्योंकि नौसिखए व्हेल के शिकारियों के लिए यह

वहुत श्रच्छा वन्दरगाह है। उसने फौरन ही कहा, "मैं भी उसी द्वीप में देने उसी जहाज पर चढ़ूंगा, उसी पहरे पर रहूंगा, वही नाव लूंगा, उसी रसोंई में खाना खाळंगा, मतलव यह कि विल्कुल तुम्हारे ही साथ रहूंगा।" इसे मैंने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। 'क्वीकेग' के प्रति स्नेह के श्रितिरिक्त में यह भी सोचता था कि वह एक तजुर्वेकार हारपूनर है श्रीर मेरी तरह के श्रनजान श्रादमी के लिए बड़े काम का सिद्ध हो सकता है, जो मेरी तरह व्हेल के शिकार की वारीकियों से ग्रपरिचित नहीं है। वैसे व्यापारी जहाजों श्रीर उन यात्राश्रों का मुभे श्रच्छा श्रनुभव था।

उसके पाइप के आखिरी घुंए के साथ ही उसकी कहानी समाप्त हो गई। तब 'क्वीकेग' ने मुभे अपनी वाहों में बांघ लिया, अपने माथे से मेरे मस्तक की दवाया और बत्ती बुभाकर हम अनग-अलग घूमकर प्लंग पर लुढ़क गए और जल्दी ही हमें नींद ने घेर लिया।

## 73

उस खुशबूदार खोपड़ी को एक नाई के हाथ वेच देने के बाद ध्रगले दिन सुबह सोमवार को अपने साथी के रुपए से मैंने ध्रपना और ध्रपने साथी का विल चुकाया। मकान मालिक तथा दूमरे मुसाफिर वड़े ताज्जुव में थे कि मेरी व 'क्वीकेग' की ऐसी घनिष्ठता एकाएक कैसे हो गई—खासतौर पर जब मैं उस धादमी के सम्बन्ध में पीटर काफ़िन द्वारा प्रचारित धनेक वेपर की कहा-नियों से इतना आतंकित था।

तव हम एक ठेला लाए श्रीर उसपर श्रपना सव सामान लादकर किनारे पर खड़े 'मास' नामक नन्तुकेत वाले छोटे जहाज की श्रोर चल दिए। जब हम लोग सड़क पर चल रहे थे तो लोग हमें बड़े ग़ौर से देख रहे थे—इसलिए नहीं कि 'क्वीनेग' जा रहा था क्योंकि इस प्रकार के श्रसम्यों को देखने के वे श्रादि हो गए थे किन्तु उसकी श्रीर मेरी दोस्ती सभी को श्राश्चयं में डाल रही थी। हम विना उनकी परवाह किए वारी-वारी से ठेले को घसीट रहे थे। 'क्वीकेग' को वार-वार 'हारपून' की म्यान संभालनी पर

गुलाम मुक्तकर सलाम कर रहा हो। किसी श्रोर उसके भुकने पर हम भी
भुक जाते थे। हरेक रस्सा तार की तरह खिचा हुशा श्रीर चमकदार दिख्
रहा था। उसके दो ऊंचे मस्तूल हिन्दोस्तान के मैदानी तूफान में दे
की तरह सीचे खड़े थे। इस प्रकार के शोर श्रीर हिलते-डुलते हश्य के वी
ऐसे हूवे खड़े थे कि हमें होश ही नथा कि दूसरे यात्री हमें देखकर ताज्जुव व हैं, कि मेरी तथा 'क्वीकेग' की जोड़ी कैसी लग रही है। लग रहा था जै सफेद श्रादमी किसी घुले हुए तथा कर्लई किए साफ निग्नो से ज्यादा खू दिखाई दे रहा है। वहां कुछ वेवकूफ श्रीर उजड्ड लोग भी थे जो श्रपनी हरियाली में ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे सीचे किसी हरे जंगल से चले ह हों। 'क्वीकेग' ने इस प्रकार के एक जवान पिल्ले को पकड़ लिया जो पीठ के पीछे चीं-चीं कर रहा था। मैंने सोचा जैसे उस देहाती उजड्ड क् यक्त ग्रा गया। श्रपने वर्छे को एक किनारे रखते हुए उस हट्टे-कट्टे रा उस छोकरे की वाहें पकड़ लीं श्रीर बढ़े श्रनोखे ढंग से श्रपनी पूरी शक्ति उसे ऊपर हवा में उछाल दिया। वह वेचारा उखड़ी दम लिए 'क्वीकेग'

2

ş

1

1

पाइप जताया श्रोर दो-तीन कश में घुश्रां उड़ाकर उसे मेरी श्रोर बढ़ाते हुए श्रपनी पीठ घुमा ली।
"कैंप्टेन! कैंप्टेन!" धफसर की श्रोर भागते हुए छोकरा चिल्ल

पर पा गिरा। इस पर 'क्वोकेग' ने बड़ी लापरवाही से प्रपना वही गंडासे

'कैंप्टेन ! कैंप्टेन ! यहां तो कोई शैतान आ गया है।" "हल्लो ! जनाव," कैंप्टेन ने 'क्वीकेग' को सम्बोधित कर कहा—"क्य कर रहे थे ? तुमने तो उस लड़के को मार ही डाला था।"

"वह क्या कहता है" 'क्वीकेग' ने हौले से मेरी और घूमकर पूछा। मैंने कहा, "वह कहता है कि तुमने तो उस लड़के को मार ही डाला

'क्वीकेग' से बात करते हुए जब मैंने सामने देखा तो मूर्ख छोकरा तब भी कांप रहा था। "इसको मारना हु: !" भ्रपने दगीले चेटरे को सिकोटने ट्या निक्तिय

"इसको मारना हु: !" श्रपने दगीले चेहरे को सिकोड़ते हुए विचित्र ष्ट्रणा से वह बोला—"म्राहा ! हः, उस वच्चा मछली को हम नेई । 'क्वीकेग' ऐशा माफिक छोटा मछली को मारता नेई, 'क्वीकेग' भारी मारता—व्हेल।"

"ऐ उबर देखो !" कैंप्टेन चिल्लाया-"ऐ नरमक्षी ! ग्रगर ग्रेव कमी तुमने हाज पर श्रपनी शैतानी दिखाई तो समफ लेना मैं तुफको जान से मोरे 🛶 लुंगा ।" किन्तु कुछ ऐसा हुपा कि योड़े समय बाद कैंप्टेन को अपनी ही संभाल रनी पड़ी। सामने के वहाव पर कुछ ऐसा भोंका आया कि आने का पाल ड़ा हो गया श्रीर भयानक खनरा इघर-उघर नाचने लगा। ऊपर का डेक थराने गा। वह वेचारा ग़रीव जिसे 'क्वीकेग' ने इस बुरी तरह दुखी किया था— ामने ही वह गया। सभी घवड़ाए हुए थे। उस खतरे से उसे खींचना जैसे गिलपन दिखाई दे रहा था। वह इवर से उघर ग्रीर उवर से इवर—िमनट-ानट में हिल-डुल रहा था घीर लग रहा था जैसे ग्रव वह चूर-चूर हुगा। न छ हो सकान कुछ होना सम्भव ही था। जो ऊपर डेक पर थे वे ग्रागे की ोर वढ़ गए श्रीर उस खतरे को नजर गड़ाकर देखने लगे कि कहीं वह किसी हेल का फैला हुग्रा निचला जवड़ा तो नहीं है। उस घवड़ाहट के वीच वड़ी शनतापूर्वक 'क्वीकेग' अपने घुटनों के वल वैठ गया ग्रीर उस पानी के बहाव स्थागे रेंगते हुए उसने एक रस्से को खींचा और रस्सों की उस किलेवन्दी के क सिरे को संभाला श्रीर दूसरे सिरे को एक फंदा-सा डालकर संभालते हुए सिने श्रगले फटके में ही मस्तूल को सीघा कर दिया। फीरन सब कुछ संनल या श्रीर वह घुमेड़ लेता हुग्रा पानी उसके सर पर से वहकर पार हो गया। हाज हवा में वहने लगा श्रीर सव लोग उसको साफ़ करने लगे। 'क्वीकेग' जमर तक नंगा हो गया या श्रीर कमान की तरह एक तरफ से छलांग मार या। तीन मिनट तक वह एक कुत्ते की तरह तैरता रहा ग्रीर ग्रपने लम्बे हाय गमने की श्रोर फेंकता रहा श्रीर उसका कभी दायां, कभी वायां कंधा — ।।नी के भागों के बीच चमकता रहा। मैं उस वहाद्र ग्रौर तूफानी ग्रादमी हो देख रहा था लेकिन यह नहीं देख पाया कि कोई वचाया भी गया है। वह पूर्वं छोकरा सीघा पानी में पुस गया या। तीर की तरह पानी मे पुसने हुए .. प्रव 'क्वीकेग' ने श्रपने चारों ग्रोर देखा श्रीर कुछ समभने हुए एक डु<sup>बकी में</sup> ाायव हो गया । दो-चार मिनट वाद वह फिर चमका । उसका एक हाय बाहर 🦯 मा और दूसरे में एक निर्जीव शरीर सधा हुम्रा था जिसे वह स्वीच रहा था।

नहाज के श्रादिमयों ने फौरन ही उन दोनों को उठा निया। गरीव श्रीपारा

वच ग्राया । हर व्यक्ति ने 'क्वीकेग' की तारीफ़ की श्रीर कैप्टेन ने उ क्षभा मांगी। उस समय से में 'क्वीकेग' से कंटिये की तरह चिपक गया । तबतक चिपका रहा जब तक उसने समुद्र में श्रपनी श्रन्तिम डुनकी । ले ली।

क्या ऐसी वेहोशी भी कभी देखी गई थी ? उसने यह कभी नहीं से कि उसे 'ह्यू मैन एण्ड मैगनेनिमस सोसाइटी' से कोई मेडल या तमगा मिल चाहिए। उसने केवल पानी मांगा—ताजा पानी, जिससे कि समुद्र का खार किसी प्रकार दूर हो जाए। वह हुग्रा। उपने सूखे कपड़े पहने, अपना प सुलगाया और तब रस्पे से बनी जहाज की उस किलेबन्दी के सामने खड़े हो सरलता सहित उमकी श्रोर देखते हुए जैसे वह बुदबुदाता रहा—'यह तो देशों का मिला-जुला एक संसार है जिसमें पारस्परिक ब्यवहार की यह मां कि हम वर्वर लोग ईमाइयों की मदद करें।'

## 98

:

रास्ते में फिर ग्रीर कुछ ऐसा नहीं घटित हुग्रा जिसको कहा जाए, इस े एक ग्रन्छी तरह यात्रा करने के बाद हम लोग 'नन्तकेत' पहुंच गए।

नन्तुकेत ! प्रपना नक्शा निकालिए श्रौर देखिए । देखिए कि सच दुनिया के किस कोने में यह है ? वहां कैसे टिका है श्रौर समुद्री किनारे से

'ऐडीस्टोन' के प्रकाश-स्तम्भ की तरह कैमे एकदम अनेला दिखाई देता है। इ देखिए— गैसे एक पहाड़ी चोटी जैमे बालू का ऊंचा ढेर, सब कुछ एक भील-स जिसके पिछवाड़े कुछ न हो। यहां इतनी बालू है कि बीस साल तक दला। पेपर की जगह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूमरी दुनिया का कोई खरा आदमी आपको बता सकता है कि उन्होंने ही वहां की बेकार घास-पार उगाया है, वह सब अपने आप नहीं उग आया है। यह कि वे कनाड़ा का गें मंगाते थे। यह कि उन्हें दूर समुद्रों में ऐसे कार्क भेजने पड़ते थे जो ते। पीपों के छेदों को बन्द कर सकें। यह कि रोम के असली 'कास' की

नन्तुकेत में लकड़ी के दुकड़े इघर-उघर ले जाए जाते हैं। गर्मी में छाया पा

भारी से भारी कठिनाइयों पर हमला बोल दिया। ये बड़े वहादुर श्रीर व लगन के सावित हुए। वह हिमालेहन, खारा समुद्र 'मस्तोदन', श्रीभयान के ि श्रीर श्रनदेखी ताकत समेत ऐसा है कि उसकी निर्भय श्रीर द्वेषयुक्त आक्रम से कहीं श्रीषक भय उसकी श्राशंका से ही लगता है।

इस प्रकार इन विना कपड़ों के 'नन्तुकेत' वासियों ने—इन समुद्र के सन् सियों ने — जैसे समुद्र की ऊंची लहरों रूपी चट्टानों को अपनी तपस्या का स्थ

बनाया । बहुत-से सिकन्दरों की भांति इन्होंने समुद्र पर ग्रपना ग्रधिकार किय 'स्रतलांतक', 'प्रशान्त' श्रौर भारत महासागरों को इन्होंने माप दिया जैसे पो ने तीन सत्तायों के शासन को एक सूत्र में बांव दिया था। चाहे अमेनि 'टेक्साम' ग्रीर 'मैक्सिको' एक कर दे, भले ही कनाडा ग्रीर 'क्यूबा' मिल ज चाहे इंग्लैंड वाले समूचे भारत को हड़प लें ग्रीर ग्रपने जलते निशानों ग्रीर भ को सूर्य-से उड़ाने लगें, इस पर भी इस गोल दुनिया का दो निहाई हि नन्तुकेत वालों का है। क्योंकि समुद्र उनका है। वे उसके श्रधिकारी हैं बादशाह लोगों के श्रधिकार में राज्य होते हैं। दूसरे समुद्र वालों को तो केवल रास्ते भर का धिषकार मिला हुग्रा है। व्यापारी जहाज तो जैसे बढ़े पुल मात्र हैं जो एक स्थान को दूसरे से मिला भर देते हैं। हथियारों वाले जह केवल तैरने वाले किले भर हैं। यहां तक कि डाकू ग्रौर चोर-उचके स की तरह समुद्र को भी इस्तेमाल कर लूट-पाट करते रहते हैं। श्रीर 'नन्तु रहने वाला श्रपने श्रलग तरीके से ही समुद्र में दंगे करता है श्रीर रहता बाइविल की भाषा में वह अकेला जहजों में जाता है श्रीर इघर-उघर श्र वेती की तरह समुद्र को भी जोतता है। वहीं उसका घर है। वहीं उस व्यापार है जिसे 'नोग्राह' की बाढ़ भी नहीं रोक सकती भने ही उसने चीन लाखों को तवाह किया हो। वह समुद्र में वैसे ही रहता है जैसे मैदानी क मैदान में रहता है। वह लहरों में छिप जाता है। वह उस पर वैसे ही चढ़त जैसे हिरए। की तरह 'भ्राल्प्स' पहाड़ । पर चढ़ने वाला कोई शिकारी। तक उसने जमीन को जाना ही नहीं भौर उसके बाद जब वह भ्राया तो लगा जैसे वह दूसरी दुनिया में है। वह वैसे ही सोचता रहा जैसे जमीन में

१. मध्य यूरोप की विशाल पर्वतश्रेगी।

वाले आज चन्द्रमा की दुनियां के सम्बन्ध में सोचते हैं। समुद्री चिड़िया शाम को लहरों पर श्रपने पंख खोलकर सोती है, उसी प्रकार 'नन्तुकेत' का रहने चाला श्रपने पतवार ढीले करके उन्हें श्राराम दे देता है जबिक उसके तिकए के नीचे ही व्हेल हलचल मचाती रहती है।

૧ધ

काफ़ी रात गए 'मास' ने किनारे पर श्रपना लंगर डाला श्रीर में तथा 'क्वीकेग' बाहर घूमने निकले, खाने श्रीर सोने के श्रलावा उस दिन हमने कुछ नहीं किया। 'स्पाउटर इन' के मकान मालिक ने हमसे कहा था कि उसका चचेरा भाई 'होसिया हूमी' 'ट्राईपाट' में रहता है श्रीर 'नन्तुकेत' में सबसे बढ़िया होटलों में से एक का मालिक है श्रीर वहां का मशहूर मिठाई बनाने वाला है। संक्षेप में उसने हमसे कहा कि 'ट्राईपाट' में हमको खाने का स्वाद लेना चाहिए। उसने बताया कि बाएं जाकर एक गिर्जा मिलेगा श्रीर बाहिने जाकर एक पीला मकान, तब फिर बाहिने श्रीर फिर बाएं जाकर किसी भी श्रादमी से पूछना कि वह जगह कहां है। लेकिन उसके इन दिशा-संकेतों ने हमें कम परेशान नहीं किया। हम इघर-उघर टक्कर मारते रहे श्रीर थोड़ी-थोड़ी देर में शान्तिपूर्वक रहने वाले वहां के निवासियों से पूछ-पूछकर उन्हें तंग करते रहे। तब श्रन्त में हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां गलती होने की सम्भावना ही नहीं थी।

एक पुराने दरवाजे के सामने एक दूमरे को क्रांस करते हुए दो पेड़ लगे थे भीर उन पर लकड़ी के दो काले वर्तन लटक रहे थे जिनमें गंधे के कान की तरह की कोई चीज वनी थी। इन पेड़ों की सींग की तरह की शाखें दाएं-वाएं थोर से काट दी गई थीं जिसको देखने से वह फांसी का भूला-सा दिखाई दे रहा था। शायद यह मेरी अतिशय भावुकता थी, लेकिन इस समय में इसके अलावा फुछ सोच नहीं पा रहा था। उन वचे हुए दो सींगों की और जब मैंने देखा तो मुक्ते लगा कि एक फंदा मेरे और दूमरा 'क्वीकेग' के गले के लिए है। जब व्हें ल के शिकार के पहले वन्दरगाह पर में उतरा तो सराय वाला 'काफिन' मिला, दुवारा उन मछुओं के गिजें में मकवरे के पत्यर मुक्त पर आंखें गड़ाए रहे, और

वहां यह फांसीघर । श्रीर ये श्रद्धुत काले वर्तन ? क्या इन श्राखिरी लक्षराों का इशारा 'टाफेट' की स्रोर है ?

तभी एक पीले बानों वाली और पीला गाउन पहने एक चित्तीदार औरत ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। वह सराय के बरामदे में खड़ी थी जहां एक बीमा-सा लाल रंग का लैम्प कूल रहा था जो एक जरूमी आंख-सा दिखाई दे रहा था। औरत बैंगनी रंग की गरम कभीज पहने एक आदमी को फटकार बता रही थी।

ं ''यहां से चले जायो, नहीं तो मैं श्रभी तुम्हारी खबर चूंगी।'' वह श्रादमी से कह रही थी।

"ग्राग्रो, ववीकेग ! यही है। वह मिसेज हूमी है"—मैंने कहा।

वाद में पता भी यही चला कि मिस्टर होसिया हूसी घर से कहीं वाहर
गए हुए थे और मिसेज हूसी को वहां छोड़ गए थे जो उनके पीछे उनके काम
की पूरी-पूरी देखभाल कर रही थी। जब हमने वताया कि हम रात का खाना
और विस्तर चाहते हैं तो मिसेज हूसी उस आदमी को डांटना बंद करके हमें
एक छोटे कमरे में ले गई। एक मेज पर वैठकर हमने देखा कि उस पर खाने
की जूठन पड़ी हुई थी। तभी मिसेज हूसी ने हमारी और घूमकर पूछा "क्लाम"
या कॉड ?"3

"यह कॉड क्या चीज है, मैडम ?" अत्यधिक विनम्रता से मैंने पूछा। "क्लाम या कॉड ?" उसने दोहराया।

"खाने के लिए 'क्लाम' ? ठंडा क्लाम—ग्रापका मतलव यही है न, मिसेज हूसी ?" मैंने प्रक्त किया "किन्तु सर्दी के समय यह तो वड़ा नीरस स्वागत है, मिसेज हूसी, है न ?"

लेकिन उसी वैंगनी कमीज वाले श्रादमी को भाड़ बताने की कुछ ऐसी

१. 'टाफेट' का शाब्दिक श्रर्थ है 'चिता'। वास्तव में फिलिस्तीन की टारसस' नामक जगह पर 'चिता' पर जीवित जलाने की प्रया थी। ईसा के जन्म के दो शताब्दियों पहले तक यह प्रया जारी रही।

२. एक समुद्री जानवर, जिसका मांस वड़ा स्वादिष्ट होता है।

३. एक समुद्री मछली।

बल्दी में मिसेब हूसी घी कि 'क्लाम' शब्द के प्रतावा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं ग्रीर रसोईघर को खुलने वाले द्वार की ग्रीर लपकते हुए जोर से चिल्लाई "दो क्लान।" ग्रीर इतना कहते ही वह वहां से गायव हो गई।

"क्वीकेग ! क्या हम दोनों का पेट एक ही 'क्लाम' में नहीं भर जाएगा ?" मैंने कहा।

जो मी हो, रसोई से आने वाली मसालेदार गरम खुराबू से हमें यही महसून हुआ कि हमारी आर्याका गलत है। परंतु जब वह धुएंदार गरमागरम
'चाउडर' हमारे सामने आया तो सब रहस्य खुलासा हो गया। वह एक छोटेछोटे रमीले 'क्लामों' से जो जैतून की सुपाड़ी से कुछ ही बड़े थे, वना घा जिसमें
जहाजी विस्कुट फेंटकर मिलाया गया घा और जिस पर सुप्रर का नमकीन
गोश्त महीन लच्छे में काटकर छिड़का गया घा। इस सबमें खूब मक्खन पड़ा घा
तथा कालीमिर्च और नमक बुरका हुआ था। उस कोहरे वाली समुद्री यात्रा के
बाद हमारी भूख भी खुल गई घी और 'क्वीकेग' ने अपना प्रिय पकवान सामने
देखकर तथा बहुत जायकेदार 'चाउडर' पाकर हम दोनों ने प्लेटें जल्दी ही साफ
कर दीं। तब एक मिनट पीछे भुककर तथा मिसेज हूसी के 'क्लाम' तथा
'कांड' की बात का ध्यान करके मैंने सोचा कि कुछ नया अनुभव करना चाहिए।
रसोई के द्वार की और बढ़कर मैंने—'कांड' कहकर पुकारा और अपनी जगह
आ वंठा। योड़ी देर में यही गरम मसालेदार धुएं की खुराबू फिर आई
लेकिन यह दूसरी तरह की थी और जल्दी ही बढ़िया कांड-चाउडर हमारे
सामने आ गया।

हमने खाना फिर शुरू किया। जब हमारी चम्मचें प्लेटों पर सनक रही थीं तभी मैंने व्यान किया कि अगर इसका असर दिमाग पर हुआ तो? वह वेवकूफी की कहावत क्या है कि कुछ लोगों का मस्तिष्क 'चाउडर' की तरह का होता है? जो हो, मैंने कहा—''लेकिन क्वीकेग! देखों तो, तुम्हारे प्याले में एक जिन्दा सर्प-मछली है? तुम्हारा हारपून कहां है?"

'चाउडर', दोपहर के खाने में 'चाउडर', रात के खाने में 'चाउडर' श्रीर तब ते 'चाउडर' ही 'चाउडर' जब तक कि श्रापके कपड़ों में मछलियों की हिंडुयां चमकने लगें। मकान के सामने के हिस्से में क्लाम के छिलके पड़े हुए थे। मिरे हूसी काँड मछली की रीढ़ की हड्डी से बना एक चमकदार हार पहने थी श्र 'होशिया हूसी' के बही-खाते बढ़िया शार्क मछली की चमड़ी की जिल्द के हुए थे। दूध में भी मछली की ही गंध श्राती थी श्रीर उसे में तब तक न समक्ष पाया जब तक मैंने एक दिन मछुशों की नावों के पास घूमते हुए सु यह नहीं देख लिया कि 'होशिया हूसी' की गाय मछलीदार खाने की जूठन खा रही है श्रीर बालू पर चलते समय उसका हरेक खुर मछली की हिंडुयों ही पड़ रहा है। मैं श्रापको दिश्वास दिलाता हूं कि यह हश्य ब श्रनाकर्षक था।

खाना खत्म करने पर हमें एक लैम्प मिला श्रीर मिसेज हूसी का यह श्रांत कि विस्तर पर जाने के लिए श्रमुक द्वार से जाना है। किन्तु 'क्वीकेग' जैसे मेरे श्रागे सीढ़ियों पर चढ़ने को हुशा, उस महिला ने श्रपना हाथ श्रागे वढ़ा उसका 'हारपून' मांगा। वह श्रपने कमरों में 'हारपून' ले जाने की इजाजत न देती थी।

"लेकिन क्यों नहीं ?" मैंने कहा—"प्रत्येक सच्चा मछली का शिकारी हार को साथ लेकर सोता है। तब क्यों नहीं ?"

"क्योंकि यह खतरनाक है" उसने उत्तर दिया—"जब नौजवान 'स्टिंग् साढ़े चार साल की भाग्यहीन यात्रा से लौटा या और उसके पास सिर्फ तं पीपे तेल या, वह पहली मंजिल के पिछले हिस्से वाले अपने कमरे में एक वि मरा पाया गया, उसका 'हारपून' उसकी वगल में घंसा था। तभी से मैं अप किसी मुसाफिर को 'हारपून' साथ नहीं ले जाने देती। रात को ऐसा खतरन अस्य में नहीं ले जाने देती। मि॰ 'क्वीकेग', (वह उसका नाम जान चुकी थी

नारते में 'चाउडर' रहेगा न, क्लाम का या कॉड का ?"
"दोनों का" मैंने कहा— 'लेकिन दो प्लेट भुनी हुई हेरिंग मछिलयां भी
जायका बदलने के लिए।"

मैं इसको श्रपने पास रखूंगी श्रीर सुवह उठते ही दे दूंगी। श्रीर कल सुव

१. नीले रंग वाली नन्ही-नन्ही मछलियां।

विस्तर पर पड़े-पड़े हमने अगले दिन का प्रोग्राम बनाया। लेकिन एक बात ार मुफे बहुत ताज्जुब और परेशानी हुई। 'ववीकेग' ने बताया कि वह पिछले देनों अपने उसी काले रंग की लकड़ी के बने भगवान 'योजो' से सलाह लेता हा था और उसके भगवान ने दो-तीन बार उससे जोर देकर कहा था कि ब्हेल के शिकारी जहाजों का जो जखीरा डॉक पर खड़ा है उसमें से अपने लिए एक हाज चुनने — मुफे तथा 'क्वीकेग' को एक साथ नहीं जाना च 'हिए बिल्क जहाज का चुनाव करने की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही होनी चाहिए। उसके भगवान का कहना था कि इससे हमारी मित्रता और इड़ होगी। यही नहीं, उसके भगवान ने एक खास जहाज की और संकेत भी किया था कि 'क्वीकेग' की विना परवाह केए मैं उसकी तलाश करूं और मिलते ही बिना 'क्वीकेग' की परवाह किए उस ।र सवार हो जाऊं।

में पहले यह बताना भूल गया था कि 'क्वीकेग' को कई मामलों पर ग्रपने भगवान 'योजो' पर बहुत विश्वास था ग्रीर वह कहा करता या कि उक्का भगवान ग्रागे की बातें बहुत सही-सही बताता है।

किन्तु 'योजो' की उस सलाह से मुभे असन्तोप हो रहा था कि केवल में ही जहाज चुनूं श्रौर यह कि जिस विशेष जहाज के सम्बन्ध में वात हो रही थी वह ऐसे साजो-सामान से लैस नहीं था कि मैं उस पर जाऊं श्रौर व्हेल के शिकार में अपना भाग्य उसको सौंग दूं, लेकिन मेरी वहस का 'ववीकेग' पर कोई प्रभाव हों हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार के अंभटी प्रसंग को मैं जल्दी ही निवटा दूं। श्रगले दिन सुवह जब 'ववीकेग' 'योजो' की पूजा कर रहा था श्रौर सोने वाले कमरे में वन्द था—तभी मैं चल दिया। लग रहा था कि वह जैसे एक प्रकार से 'लेन्ट' था 'रमदान' था श्रौर वह समूचा दिन 'क्वीकेग'

२. रमजान, मुसलमानों के रोजों के दिन—जब वे उपवास रखते हैं।



१. ईसाइयों में ईस्टर से पहले चालीस दिन का उपवास।

पूजा, वत और विनय में लीन था। पता नहीं वह कैसे कर लेता था किन्
मैं तो प्रयत्न करके भी उसकी उस धार्मिक कथा और उन्तालीस अनुच्छेदों व
समभ नहीं पाया था। अस्तु, गंडासेनुमा उसी पाइप को पीकर वत करते हुए श्री
लकड़ी की छीलन से आग जलाकर 'योजों' को गरम करते तथा पूजा की अगि
जलाते हुए क्वीकेंग को छोड़कर में जहाजों के सम्बन्ध में छानबीन करने च
दिया। बहुत खोज श्रीर पूछताछ के बाद वहां तीन जहाज़ दिखाई दिए जो ती
साल की यात्रा पर जा रहे थे—'डेविल-डाम', 'टिट-विट' और 'पिकोड'। 'डेविल
डाम' के नाम का मौलिक उद्गम क्या था, मैं नहीं कह सकता, 'टिट-विट' (मः
पसन्द) का नाम तो साफ है और 'पिकोड' तो आपको याद ही होगा कि मैस
च्युसेट्स के श्रादिवासी निवासी थे जो अब प्राचीन 'मेडीज' की तरह छुप्त।
गए हैं। मैंने 'डेविल-डाम' 'टिट-विट' और तब 'पिकोड' को हर तरह से घूर
फिरकर देखा और अपना अन्तिम निर्णय दिया कि 'पिकोड' ही उपयुव
जहाज है।

प्रपने जमाने में थापने वहुत तरह के अजीवोगरीव जहाजों को देखा हो। जिन्हें मुभे भी जानना चाहिए—चौखूटी नोंक वाले छोटे जहाज, ऊंची उठ वाले जापानी जहाज, मक्खन के सन्दूक वाली माल ढोने की नावें तथा अ वहुत तरह के, किन्तु विश्वास मानिए कि 'पिकोड' की तरह का पुराना जह द ही कभी आपको दिखाई दिया हो। वह पुराने जमाने का जहाज था, वह छोटा, जिसके पेंदे की शक्ल एक पंजे की-सी थी। हर तरह के मौसमी तूफा और समुद्रों के अनुभवों से उसके पुराने ढांचे का रंग फ्रांस के गोला फेंकने वा उस सिपाही की तरह हो गया था जो उसी प्रकार अनेक बार मिस्न और सा वेरिया में जड़ चुका था। उसके आगे के भाग में जैसी दाढ़ी उग आई थी

उसके मस्तूल जो जापान के किसी किनारे पर फट गए थे और उसके पुर

ર. રૂ.

नाविक एक तूफान में वहीं वह गए थे—तने हुए सीघे खड़े थे जैसे 'कोलोन' तीन पुराने राजाग्रों की यादगारें। उसके पुराने डेक बहुत जर्जर ग्रौर सिंहुए थे। उसका कैंप्टेन बूढ़ा 'पेलेग' बहुत दिनों तक मुख्य मेट रह चुका था अ

भारत ग्रौर जर्मनी की मिलवां नस्ल जो फारस के रहने वालों में लिप्त गई।

याद में उसने श्रपना एक जहाज चलाया था। श्रव एक प्रकार से पेन्शन पाया हुंग्रा जहाज़ी था, साथ ही 'पिकोड' का मालिक भी। 'यूयोपिया' के वर्वर सम्राट की भांति ही वह जहाज दिखाई देता था। श्रागे की उसकी नाक पर चमकदार हाथी दांत की लटकनें भूत्र रही थीं। वह एक प्रकार से श्रसम्य जहाज दिखाई देता था जो श्रपने दुश्मनों की हिड्डयों की तलाश में रहता था। उसके मस्तूलों की किलेबन्दी खुले जबड़े-सी दिखाई देती थी। श्रागे की श्रोर घुमाने वाला एक पहिए लगा हुग्रा था जिसके पास ही एक भारी जंजीर हिलती-डुलती थी। उस पहिए को चलाने वाला श्रादमी तूफान के समय एक 'तातार'-सा दिखाई देता था जो पहिए श्रीर जंजीर के दांतुश्रों को चलाते हुए जहाज की तेज़ी को संभालता था। जहाज वड़ा श्रच्छा था, लेकिन उसके चारों श्रोर एक उदासी थी। सभी श्रच्छी चीजों के चारों श्रोर उदासी फिरी होती है।

किसी श्रिवकारी की खोज में, मैंने ऊनर के छोटे डेक पर पहले तो किसी को नहीं देखा कि मैं नाविक के लिए अपना नाम प्रस्तावित कर सक्ंूं किन्तु वाद में वहां एक श्रजीव-सा शामियाना दिखाई दिया जो मुख्य मस्तूल के जरा पीछे बंधा था। लग रहा था जैसे श्रस्थायी रूप से वन्दरगाह के लिए ही वह खड़ा किया गया था।

इम विचित्र तम्बू में आधा छिना-सा एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने व्यक्तित्व से वहां का आफीसर दिखाई दे रहा या और दोपहर का समय होने के कारण विश्वाम कर रहा था। वह एक पुराने ढंग की ओक की कुर्सी पर वैठा था, जिस पर हर जगह नक्काशी कटी हुई यी और उसके पेंदे में उसी तरह के इलास्टिक के फीते बंघे हुए थे जैसे शामियाने में इधर-उधर लगे हुए थे।

उस युजुर्ग श्रादमी में यों कोई खास वात नहीं थी। वह भूरे रंग का तन्दुरुस्त श्रादमी था श्रीर दूसरे जहाजियों की तरह नीले रंग का 'क्वेकर' नमूने का कटा पाइलट-कोट पहने था। केवल उसकी श्रांखों के चारों श्रीर मुरियों का महीन ताना-वाना दिखाई दे रहा था जिसका कारण भारी तूफानों में निरन्तर समुद्र-पात्रा श्रीर सदा ही हवा के रुख को देखते रहना था। किसी भी गुस्सेवाली भीहों में इस प्रकार के नेत्रों की सलवटें वहुत प्रभावशाली दीखती हैं।

"वया श्राप ही 'पिकोड' के कप्तान हैं ?" श्रागे बढ़ते हुए शामियाने में जाकर मैंने पूछा। "यहा समक्त लाजए। काहए, आरका प्या मान ह । " उत्तर प्रशासिका ।"

"क्या भ्रापने कभी की है या नहीं की ? मुफ्ते लगता है श्राप 'नन्तुकेत' के रहने वाले नहीं हैं। क्या ग्रापने कभी 'स्टोव-बोट' पर यात्रा की है ?"

"नहीं जनाव ! कभी नहीं की।"

"तव तो शायद व्हेल के शिकार के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते होंगे— मुभे यही कहना चाहिए।"

"महोदय ! कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि मैं जल्दी ही जान जाऊंगा। मैंने व्यापारी जहाजों में लम्बी समुद्री यात्राएं की हैं.. ग्रीर में सोचता हूं"—

"व्यापारी यात्रायों को दफ़न कीजिए। इस तरह की नासमभी की वार्ते मुभसे मत करिए। अपना पैर देखते हैं?—अब आगे कभी मुभसे व्यापारी जहाजों की वार्ते की तो पैर तोड़ दूंगा। वाह! मैं समभता हूं, उस तरह की यात्रा का बहुत घमंड है। तब बोलो, व्हेल शिकार पर जाने की सनक क्यों हो गई? मुभे तो इसमें कुछ शक होता है? क्या तुम कभी समुद्री डाकू थे? क्या अपने आखिरी कप्तान को नहीं लूटा, या जूटा है? पानी में जाने पर क्या अपने अफ़सरों के करल की सोचते हो?"

मैंने इन वातों का विरोध किया। मैंने देखा कि वह 'केप कॉड' या नयाई' के ग्रलावा किसी भी दूसरी जगह के श्रादमी को देखकर सन्देह ताहै।

"लेकिन तुमको व्हेल के शिकार की सनक क्यों सवार हुई ? तुमको जहाज पर ते चलने के पहले में यह जानना चाहूंगा।"

"व्हेल का शिकार क्या है, महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं ? मैं दुनिया देखना चाहता हूं ।"

"वाह ! व्हेल का शिकार देखना चाहते हो। नया तुमने कभी कैप्टेन ब्राहाव को देखा है ?"

"महोदय ! यह कैंप्टेन ग्राहाव कौन हैं ?"

"यही, यही, मैंने यही सोचा या । कैंप्टेन ग्राहाव इस जहाज के कप्तान हैं।"

"तव मैंने गलती की । मैं समभा मैं कैप्टेन से ही वातें कर रहा हूं।"

"नौजवान! तुम कैप्टेन पेलेग से वातें कर रहे हो। यह जहाज मेरा है श्रीर कैप्टेन विल्दाद—पिकोड की सब चीजें दुक्स्त करता है, सफर की तैयारी करता है श्रीर साथ ही उसके यात्री व मजदूरों का भी प्रवन्ध करता है। हम दोनों इसके साभीदार हैं श्रीर एजेण्ट भी। लेकिन जैसा तुम कहते हो कि व्हेल का शिकार जानना चाहते हो तो कैप्टेन श्राहाव से मिलो। तुम देखोंगे कि उनके एक ही पैर है।"

"ग्राप वया कहना चाहते हैं महोदय! क्या दूसरे को व्हेल ने काट डाला?"

"व्हेल ने काट डाला ! नौजवान ! मेरे पास ग्राग्रो । वह निगल लिया गया, नवा डाला गया, उस खतरनाक जानवर के द्वारा पीस दिया गया जिसने नाव के दुकड़े-दुकड़े कर दिए । ग्राह ! ग्राह !"

पहले तो मैं चौंका लेकिन वहुत शान्ति से मैंने कहा—"श्रापने जो कुछ कहा है महोदय ! वह सच ही है, लेकिन मैं उस ब्हेल की तेज़ी को कैसे जान सकता था ? हां, घटना के विवरण से मैं उसका श्रनुमान लगा सकता हूं। वैसे मैं कटी टांग से ही ब्हेल की भयानकता का श्रनुमान लगा सकता था।"

''तव नौजवान ! दिखाई देता है कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है श्रीर तुम-ने पहले कभी जहाजी सफर नहीं किया। वया तुम्हें विश्वास है कि तुम पहले जहाजी सफर कर चुके हो ?''

''महोदय ! मैं म्रापको वताऊं कि मैंने चार यात्राएं की हैं, व्यापारी ""

"श्रव समभे रहना—व्यापारी जहाज के सम्बन्ध में मुभसे कोई वात मत करना। हमें एक दूसरे को समभ लेना चाहिए। व्हेल का शिकार क्या है— इसका संकेत में तुमको दे चुका हूं। क्या तुम श्रव भी इस यात्रा पर जाना चाहते हो?"

"चाहता हूं महोदय !"

"बहुत ठीक ! नया तुम व्हेल के गले में भाला पुतेड़कर तब उसके पीछे उछाल लगाते हुए लीट सकते हो ? जल्दी जवाब दो !"

''ग्रगर ऐसा मौका ग्रा गया तो मैं जरूर वैसा कर सकता हूं। मैं तव भागूंगा नहीं।"

"ठीक है ! तब तुम सिर्फ इतना ही नहीं जानना चाहते कि वे शिकार क्या है विल्क तुम दुनिया को भी देखना चाहते हो । यही तो कहा था ? मैं भी यही सोचता था । ठीक है ! आगे बढ़कर वहां तक

I also me a more a more a figure

ग्रीर उस 'वेदर-वो' को देखो फिर लौटकर वताग्रो कि तुमने क्या देखा ? इस विचित्र भादेश को सुनकर पहले तो मैं परेशान हुग्रा कि बात को में लूं या गम्भीरतापूर्वक, किन्तु भ्रपने पैर की एक ही छलांग में उछात

उन्होंने मुभे उधर ढकेल दिया। ग्रागे बढ़कर जब मैंने 'वेदर-बो' के पार भांका तो मैंने देखा कि ग्रापने लंगर पर भूल रहा है ग्रीर लहरें भी उसे उधर की ही ग्रोर खी

हैं। वह आगे के खुले समुद्र की दिशा की और संकेत कर रहा था। वहुत हुई लेकिन एकरस और सतक करने वाली।

"हां, तो क्या समाचार है ?" जब मैं लौटा तो पेलेग ने प्रक्त किया-ने क्या देखा ?"

"ज्यादा कुछ नहीं," मैंने जवाब दिया—"पानी के ग्रलावा कुछ दूर तक फैला क्षितिज ग्रीर मैं सोचता हूं—उधर हवा का भोंका ग्रा रह

''ठीक है, तब तुम दुनिया देखने की क्या सीच रहे हो ? क्या 'हार्न का चक्कर लगाकर कुछ ग्रीर देखना चाहते हो ? जहां तुम खड़े हो क से दुनिया नहीं दिखाई दे रही है ?"

में कुछ लड़खड़ाया—लेकिन शिकार की मुक्ते जाना जरूरी या और प्क अच्छा जहाज था। मैं इसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। मैंने यही र 'पेलेग' से कह डाला। मुक्तको इतना हढ़ देखकर जहाज पर चलने की मु ने इजाजत दे दी।

"तुमको सब काग्रजों पर श्रभी दस्तखत करने होंगे"—उसने कहा साथ श्राग्रो !" कहते हुए वह डेक के नीचे केविन की श्रोर मुभे ले चल टेढ़े शहतीर पर एक विचित्र श्रादमी वैठा दिखाई दिया। पता लगा

कैंप्टेन विल्दाद है—जहाज का दूसरा वड़ा मालिक । कैंप्टेन 'पेलेग' धौर ' के सबसे ज्यादा शेयरों के बाद जहाज के दूसरे शेयर बन्दरगाह

٧.

₹.

पुराने मत्ता पाने वाले लोगों के थे—विधवाग्रों, विना वाप के वच्चों श लोगों की एक खासी भीड़ थी, जिनके नाम रजिस्ट्रार के यहां चढ़े हुए थे किसा लकड़ा के सर या किसा तस्ते के पर का मालिक था या जहाज की एक-दो कीलों का। 'नन्तुकेत' के लोग व्हेल के शिकारी जहाजों पर ग्रपना रामा लगाते थे, वैसे ही जैसे कि ग्राप लोग किसी शेयर या माल पर—ग्रच्छे व्याज पर रुपया लगाते हैं।

'पेलेग' ग्रीर ग्रनेक ग्रन्य नाविकों की तरह 'विल्दाद' भी 'नन्त्रकेत' के 'क्वेकर' लोगों में से था। यह विशेष फ़िरका उस द्वीप में निवास करने सबसे पहले पहुंचा था श्रीर श्राज भी वहां के निवासियों में 'क्वेकर' लोगों की विशेपताएं मानी जाती हैं। सिर्फ इनमें दूमरे ढंग की अनेकानेक वातें भी मिल गई हैं। कुछ 'क्वेकर' लोग तो जहाजियों श्रीर व्हेल के शिकारियों में सबसे ज्यादा बढ़े-चढ़े होते हैं। वे जैसे लड़ाकू 'क्वेकर' थे, बदला लेने वाले 'क्वेकर' थे। इस टापू के इन लोगों में वहादुराना कामों श्रीर हमेशा तूफ़ानी जिन्दगी विताने के कारण श्रद्भुत विचित्रताएं दिलाई देती थीं। इनके नाम धार्मिक पुस्तकों में से निकालकर रखे जाते थे — यही यहां का रिवाज था। 'स्केंडिनेविया' के समुद्री राज्य या गीतों में गाए गए रोम के मूर्तिपूजकों की तरह की इनकी भ्रादतें थीं। श्रीर जब किसी मनुष्य में ये सब वातें एक साथ मिल जाती हैं--जिसका दिमाग ग्रीर भारी दिल, जो दूर समुद्रों के जल के साथ एकांत में वैसा ही स्थिर हो जाता है ग्रीर रात के सन्नाट में नजरें गड़ाए वह कहीं दूर देखता रहता है भ्रीर पानी की गहराई में खो जाता रहता है, वैसा स्वभाव इधर उधर के लोगों में नहीं होता। वह श्रपनी सदा की पाक साफ नजरों से श्रपने श्राप प्रकृति की मिठास श्रीर कड़वाहट दोनों को हंसते हुए सहन करता है श्रीर तब घटनाशों के घेरे में श्रपनी मजबूत श्रीर वहादुर जिन्दगी के बोलते शब्दों में कहता है कि दुनिया का हर इन्सान एक है-एक विचित्र प्राणी जिसका जीवन केवल दुःखों से भरा हुआ है। श्रीर वह जन्म से ही श्रयवा परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति के घेरे में रोग और उदासी को जैसे दावे रहता है। क्योंकि हरेक इस प्रकार की तकलीफों में बढ़ा ग्रादमी यों दु:ख से ही बढ़ता है। ऐ हरेक जवान इच्छा, प्रत्येक नश्वर महानता सिर्फ एक बीमारी है।

परिस्थितियों से बढ़ता है। कैप्टेन 'पेलेग' की तरह 'बिल्दाद' भी मालदार श्रादमी या श्रीर श्रवकाम-

श्रीर इन सब विचित्रताश्रों से घुला-मिला 'क्वेकर' होता है जो श्रपनी व्यक्तिगत

ती हैं, कैप्टेन विल्वाद पूरी तरह 'नन्त्रकेत' के 'क्वेकरों' की ग्रादतों के ग्रादमी ग्रीर उनकी समुद्री जिन्दगी साथ ही 'हार्न' के चारों ग्रीर टापुग्रों पर सुहाने न्तुओं को देखने से वे सदा 'क्वेकर' की तरह ही तूफानी वने हुए थे। इस वके होते हुए कैंप्टेन पेलेग में हढ़ता और एकरूपता की कमी थी। भ्रपनी सी हढ़ता में भूमि पर हमला करने वालों के विरुद्ध उन्होंने हथियार नहीं ठाया जब कि खुद ग्रतलांतक ग्रौर प्रशान्त महासागरों पर हमला करते रहे ोर यों मनुष्य के रक्तपात के जन्मजात विरोधी होते हुए भी समुद्री मगर-च्छों का ग्रमाप रक्त उनके कपडों में लगा था। पता नहीं कैसे, लेकिन भ्रव पनी उम्र की इस ढलती शाम में-धर्मात्मा बिल्दाद ने उन वातों को जैसे ोती याद के रूप में भुला दिया था। श्रीर उससे श्रव उनके मन में कोई विशेष रेशानी भी नहीं थी। श्रपनी साधुश्रों की-सी ज़िन्दगी श्रीर सचाई के गतीजे । उन्होंने मान लिया या कि मनुष्य का धर्मश्रलग चीज है तथा यह निया उससे बिल्कूल प्रलग। यह संसार उसका इनाम देता है। तंग से तंग ज्पड़े पहने हुए एक छोटे केविन के लड़के से वढ़कर वह भ्रपनी वास्कट पहने हुए ारपूनर बने, तब नाव के सरदार, चीफ-मेट, तब कप्तान ग्रीर ग्रन्त में कप्तान जिहाज के मालिक ग्रीर ग्रव बिल्हाद ने ग्रपनी उस तूफानी जिन्दगी से हटकर ।।राम और अवकाश की जिन्दगी वितानी शुरू कर दी थी और अपनी साठ ाल की उम्र में अपने जीवन के शेष दिन अपनी श्रामदनी की बचत पर विताना ाय कर लिया था। श्रव श्रागे विल्दाद के सम्वन्ध में सुना जाता था कि वह श्रपनी जहाजी गत्रायों के दिनों में बड़े कठोर ग्रीर सख्त ग्रधिकारी रहे थे। 'नन्तुकेत' में यह हितानी मशहूर थी कि जब कभी वह व्हेल-यात्रा पर गए तो लौटकर जहाजी हमंचारी, घायल, थके श्रीर निष्प्रागा-से श्रस्पताल भेजे गए। घामिक होते हुए भी पवेकर होने के कारएा काम लेने में वह वहूत निर्दय थे। जब विल्दाद मुख्य मेट धेतव उनकी कड़वी श्रांखें देखकर कांपते हुए काम करने वालों को लगता था किया तो हथीड़ा मार देंगे या छेदवाला कांटा। ग्राराम ग्रीर काहिली उनके सामने भागते थे। स्वयं उनका व्यक्तित्व भी कठोर परिश्रम को स्पष्ट भलकाता

प्त व्हल का शिकारा । किन्तु केप्टन पेलग स । मश्र — जा गम्मार वाता का पे ।र कभी नहीं भागते थे क्योंकि सोचते थे कि वे वातें ही सब फसाद की जड़ था। उनक लम्ब-चाड़ ग्रार गठ हुए शरार पर कहा मास का वकार हिस्सा नहीं भूलता था, न वेकार की दाढ़ी। उनकी ठोड़ी भी मुलायम ग्रीर पिचकी हुई थी वैसे ही जैसे उनका दवा-पिचका टोप।

जव मैं कैप्टेन पेलेग के साथ केविन में पहुंचा तो ऐसा ग्रादमी मुक्ते दिखाई दिया। डेक के पास की जगह कम थी ग्रीर वहीं तनकर विल्दाद बैठा था। वह सदा वैसे ही बैठता था श्रीर कभी भुकता नहीं था जिससे उसका कोट खराव न हो। उसका चौड़ा टोप पास ही था ग्रीर पर तने हुए एक दूसरे पर रस्ने थे। उसकी पोशाक के वटन थोड़ी दूर तक वन्द थे ग्रीर नाक पर चश्मा चढ़ा था। वह किसी बड़ी किताव में डूवा बैठा था।

"विल्दाद" कैंप्टेन पेलेग ने चिल्लाकर कहा—"विल्दाद ! तुम फिर वही धर्म पुस्तक पढ़ने लगे, जिसे मेरी याद में निश्चित ही तीस साल ने पढ़ रहे हो। कहां तक पहुंचे विल्दाद।"

जैसे ग्रपने साथी की इन वातों के ग्रादी हो उस तरह विल्दाद ने विना उस वातचीत पर व्यान दिए, खामोशी से सर ऊपर उठाया ग्रीर मुभे देखकर एक प्रश्नात्मक दृष्टि पेलेग की ग्रीर फेंकी।

"विल्दाद ! यह कहता है कि यह हमारा ग्रादमी है। यह जहाज पर जाना चाहता है।" पैलेग ने कहा।

"जाना चाहते हो ?" मेरी श्रोर मुड़ते हुए श्रपनी खोखली श्रावाज में वह बोला।

"चाहता हूं।" मैंने तपाक से उत्तर दिया।

"विल्दाद ! इसके वारे में क्या सोचते हो ?" पेलेग ने प्रश्न किया।

"ठीक रहेगा।" मुभको ग़ौर से देखते हुए विल्दाद वोला श्रीर फिर किताब में डूबकर कुछ बुदबुदाता रहा, श्रीर बुदबुशने की व्विन सुनाई पड़ती रही।

वह क्वेकर दिखाई दे रहा था। मैंने कुछ कहा नहीं—केवल अपने चारों और ध्यानपूर्वक देखता रहा। पेलेग ने तभी एक आल्मारी खोलकर कुछ कागज निकाले, अपने सामने कलम-दवात रखी और छोटी मेज के पास बैठ गया। मैंने सोचना प्रारम्भ किया कि यही ठीक समय है जब मैं समुद्रयात्रा को जाते समय इन लोगों से शर्ते तय कर लूं। मैं पहले ही से जानता था कि इस ब्हेल के धंये

में वे लोग कुछ तनस्वाह नहीं देते लेकिन सभी लोग यहां तक कि केंप्टेन के कुछ हिस्सा पाते हैं जो 'लेज' कहलाता है और यह हिस्सा काम के अनुसा दिया जाता है। मैं यह जानता था कि विल्कुल नया होने के कारण मुफे कु ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन यह घ्यान में रखकर कि मैं जहाज चलार रहा हूं, रस्से चढ़ा-उतार सकता हूं और उसी प्रकार के दूसरे काम भी क सकता हूं, मैं सोच रहा था कि मुफे दो सौ पचहत्तरवां 'लेज' तो मिलना । चाहिए—मतलब यह कि समुद्रयात्रा में जो विकी हो उसका दो सौ पचहत्तर हिस्सा; भले ही रकम कुछ भी हो। 'लेज' को वे ज्यादा समक्षते थे लेकिन फि भी वह नहीं के बरावर थी क्योंकि यदि यात्रा में भाग्य ने साथ दिया तो इतन मकता था कि कपड़ों का खर्च निकल आवे। तीन साल के खाने-रहने को ह भाड़ में फोंकिए जिसके लिए हो सकता है कि मुक्ते एक कोड़ी भी न देनी पड़ेगी

सोचा जा सकता है कि धन कमाने का यह ढंग तो वड़ा निम्न श्रेणी व है, श्रीर सचमुच है भी ऐसा ही—वड़ी निम्न श्रेणी का ढंग है यह। किन्तु जन लोगों में से हूं जो सुनहरे भविष्य पर बहुत श्राश्रित नहीं रहते क्योंकि ज मैंने जन तूफानी हवाओं के निज्ञानों पर श्रपने श्रापको छोड़ दिया तव कह रहूं—कुछ खाळं—क्या अन्तर पड़ता है? दो सौ पचहत्तरवां 'लेज' मेरे लि काफी था किन्तु ऐसी भी सम्भावना थी कि दो सौ वां 'लेज' मुक्को दिया जा ोंकि भेरे कन्धे काफी बलिष्ठ श्रीर चौड़े थे।

परन्तु मुक्ते एक श्रीर वात से भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुक्ते लाः का उचित हिस्सा मिलेगा श्रीर वह यह कि मैंने किनारे पर ही सुन लिया थ कि कैप्टेन पेलेग तथा विल्दाद दोनों ही पिकोड के खास मालिक हैं श्रीर दूस तमाम तितर-वितर मालिकों ने पूरा इन्तजाम उन दोनों के सुपुदं ही कर रख है। पता नहीं धपने केविन में वाइविल से चिपके विल्दाद का क्या ढंग हो श्रस्तु, जब पेलेग श्रपने चाकू से कलम बना रहा था उस समय विल्दाद श्रपनं किताब से पढ़ रहा था—"श्रपने घन को जमीन पर मत रखो जहां कीड़े—"

"हां, कैप्टेन विल्दाद," पेलेग ने टोका---"तुम क्या कहते हो ? इस जवाः को कितनी 'ले' देनी चाहिए ?"

- "तुम सबसे ज्यादा जानते हो । सात सी सतहत्तर तो ज्यादा नहीं होगी य

होगी ?—जहां कीड़े-मकीड़े श्रीर जंग उसे दरवाद कर देगी ारी हैं, कैप्टेन वड़वड़ाता रहा।

'ले' तो वह थी किन्तु कौन-सी ? सात सौ सतहत्तरवीं। तव बूढ़े। तुमने निश्चित कर लिया है कि हमें अधिक 'ले' नहीं पानी चाहिए वयोंकि में मकोड़े उसे वरवाद करते हैं। यों देखने में उस 'ले' के अंकों की लम्बाई किसं। को भी प्रभावित कर सकती थी परन्तु वह नहीं के वरावर थी।

"विल्दाद! लेकिन आंखें क्यों निकाल रहे हो ? तुम इस नौजवान आदमी को उल्लू मत बनाओ ! इसको इससे ज्यादा मिलना चाहिए।" पेलेग ने विगड़ते हुए कहा।

"सात सी सतहत्तर" विल्दाद विना प्रपना सर ऊपर उठाए हुए बुदबुदाया—
"जितना घन हो उतना ही मन चलना चाहिए।"

"मैं इसको तीन सौ दूंगा," पेलेग ने उत्तर दिया—"विल्दाद ! सुन रहें हो। तीन सौ वीं 'लेज' मैंने कहा।"

विल्दार ने अपनी पुस्तक वन्द कर दी और उसकी और धूमकर वोला—
"कैंप्टेन पेलेग ! तुम्हारे भीतर एक कोमल हृदय है। लेकिन इस जहाज के और
मालिकों ने जो भार तुम्हें सौंपा है उस कर्तव्य को तुम्हें नहीं भुलाना चाहिए।
विधवाएं हैं और अनाथ हैं—और लोग भी हैं। अगर इसी तरह इस नौजवान
की मेहनत का हम फालतू इनाम देंगे तो उन विधवाओं और अनाथों की रोटी
छीनेंगे। सात सौ सतहत्तरवीं 'ले' कैंप्टेन पेलेग।"

"तुम बिल्दाद!" उसकी श्रोर तेजी से देखते हुए श्रीर केविन में जूते खड़-खड़ाते हुए पेलेग ने चीखकर कहा—"यह कितनी खराव वात है - कैप्टेंच बिल्दाद! इन मामलों में श्रगर मैंने तुम्हारी सलाह मानी होती तो मैं इतने भारी जहाज को कभी न चला पाया होता।"

"कैंग्टेन पेलेग," विल्दाद ने स्थिरतापूर्वक कहा—"तुम्हारी आत्मा भले ही ऐसी हो कि चाहे तुम दस इंच पानी के नीचे जाओ या दस फ़ैंदम पानी के नीचे—इसको में नहीं कहता किन्तु तुम अब भी अस्थिर आदमी हो और में घव भी कहता हूं कि तुम्हारी आत्मा में कहीं छेद है जो तुम्हें कहीं न कहीं किसी नकें में जरूर गिरा देगा, कैंग्टेन पेलेग।"

"नकं ! नकं ! भले ग्रादमी ! तूने मेरा ग्रपमान किया है । यह ह

में वे लोग कुछ तनस्ट

कुछ हिस्सा पानेन किया है। किसी श्रादमी से यह कहना कि तू नक में विद्या जाता है, वदतमीजी है। विल्दाद ! फिर तो कहो ! लेकिन याद रख ज्यादा ख़िन्दा वकरी निगल सकता हूं—सींगों श्रीर वालों सहित । केबिन के रहा । श्री—तुम नाक से वोलने वाले ! लकड़ी की वन्दूक के जाये ! तुमां में सीघा भगड़ा करना होगा।"

इतना चीखते हुए वह विल्दाद की श्रोर लपका किन्तु वहुत तरकं विल्दाद ने श्रपने को बचाया।

उस जहाज के दो प्रमुख और जिम्मेदार मालिकों श्रीर कप्तानों वे उस तरह का खतरनाक भगड़ा देखकर मेरा श्राधा मन तो उसी समय लगा कि जिस जहाज की ऐसी स्थिति हो उस पर यात्रा करना तो मूर श्रीर यह सोचते हुए मैं एक किनारे हट गया जिससे कैप्टेन पेलेग के गुर बचाव करने के लिए बिल्दाद उधर सरक सकें। लेकिन मुभे ताज्जुब हुं वह उसी प्रकार शहतीर पर बैठ गया जैसे वहां से हटने का कोई इरादा क्या रहा था जैसे पेलेग के उस प्रकार के तूफ़ान का वह श्रादी था। पे भी सब बड़बड़ाहट बाहर श्रा जाने पर लगा कि श्रन्दर खाली हो गया श्री भी एक खामोश भेड़ की तरह पास हो बैठ गया। यों वह श्रभी भी दांत मिसा रहा था जैसे बहुत को में हो। "श्ररे! वह कहां चला गया वित्ताद! तुम वरछे से कलम बना लेते हो। जरा इसे बनाग्रो तो!" यह है—धन्यवाद, बिल्दाद! हां तो नौजवान! तुम्हारा नाम इस्माइन तुम हमारे साथ चलो इस्माइन । तुमको तीन सौवां 'ले' मिलेगा।"

'कैंप्टेन पेलेग ! मेरे साथ मेरा एक दोस्त श्रोर है। वह भी जहा जाना चाहता है। क्या मैं उसे कल ले श्राऊं ?'' मैंने पूछा।

"जरूर-जरूर। उसे साथ ले श्राना। हम देख लेंगे।" पेलेग ने दिया।

"वह कौन-सी 'ले' मांगता है ?" विल्दाद फिर गुर्राया ।

"ग्रोह! विल्दाद, तुम उसकी फिक्र मत करो।" पेलेग बोला मेरी ग्रोर मुड़ते हुए उसने प्रश्न किया, "उसने क्या कभी व्हेल का किया है?" "जितनी में गिन सकता हूं उससे ग्रधिक व्हेलें उसने मारी हैं, कैप्टेन पेलेग।"

"तव उसे साय जरूर लाना।"

कागजों पर दस्तखत करने के बाद मैं चल दिया श्रीर सीचा जैसे एक जरूरी काम निबट गया। साथ ही यह भी कि 'योजो' ने इसी के सम्बन्ध में संकेत किया होगा कि मैं श्रीर 'क्वीकेग' इस पर ही नि:सन्देह यात्रा करें।

उसके बाद मेरे मस्तिष्क में एक श्रीर विचार श्राया कि इतना सब होने के बाद भी कैंप्टेन से तो मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसा होता भी है कि शिकारी जहाज जब अपनी सब तैयारी कर लेता है तो अन्त में कैंप्टेन श्राकर उसे संभाल लेता है। तब तक बह अपने निजी कामों में फंसा रहे तो कोई श्राश्चयं नहीं, क्योंकि बन्दरगाह पर श्राकर वह जहाज मालिकों के सुपुदं कर स्वतन्त्र हो जाता है। इतना सब जानते हुए भी मैंने कैंप्टेन पेलेग से पूछा कि कैंप्टेन श्राहाब से कहां भेंट होगी?

"श्रव तुम्हें कैंप्टेन श्राहाव से क्या लेना है ? सब ठीक है, समभ लो तुम्हें जहाज मिल गया।"

"हां, लेकिन में उनसे मिलना चाहता हूं।"

"में कह नहीं सकता कि उनसे श्रभी मुलाकात हो जाएगी। पता नहीं उसे क्या हुशा। वीमार है या ठीक। जो भी हो, नौजवान! वह हमेशा मेरे पास भी नहीं रहता। तुम उसे पसन्द भी नहीं करोगे। कैप्टेन श्राहाव भी विचिन्न श्रादमी है—लेकिन भला श्रादमी। बढ़िया। कम बोलता है, बोलता है तो तुम्हें जरूर सुनना पढ़ेगा। पहले सावधान हो जाना। कैप्टेन श्राहाव कालेजों में भी रहा है श्रीर नरभक्षकों में भी। लहरों से भी श्रधिक श्राहचयंजनक चीजों देशी हैं उस श्रादमी ने। वहले से श्रधिक भयानक श्राश्रयों पर भी उसका भाला चलता है। इस टापू में उसका बर्छा सबसे खतरनाक है। वह पेलेग नहीं है न बिल्दाद। यह श्राहाब है श्राहाव। पुराने जमाने का बादशाह, लड़के।"

भ "ग्रीर वड़ा शैतान! जब वह चालाक ग्रीर पाजी बादशाह मारा गया या सिंध क्या कुत्तों ने उसकी बोटी नहीं नोची थी?"

ાં એક્ષ્યું ફુचर श्राश्रो—इधर" विचित्र ढंग से देखते हुए पेलेग वोला—"लड़के !

ी 'पिकोड' पर यह मत बोलना । कहीं भी मत कहना । कैप्टेर ाव

र्वे हम 'प्रेस्वीटेरियन' ईसाइयों को प्रत्येक धर्म को बहुत **उदारतापू**वंक देखना । हिए ग्रोर किसी की इसलिए खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए कि हम ऊंचे हैं, सरा मूर्तिपूजक है या ऐसा ही कुछ। अब 'ववीकेग' को देखिए। वह अपने शोजो' ग्रीर 'रमदान' को लेकर ग्रजीव वेहदी वातों में फंसा हुग्रा है—लेकिन

संसं क्या ? 'क्वीकेग' को श्रपने में सन्तोप है तो होना भी चाहिए । उसमें कसी तरह की वहस से काम चलेगा ही नहीं। घानिक मामलों में 'प्रेस्वीटेरियन' साई हों, मूर्तिपूजक हों या कोई श्रीर, सभी कुछ न कुछ सनक से भरे हुए हैं गैर हर जगह सुधार की ग्रावश्यकता है।

शाम होते-हाते जब मैंने अनुमान लगाया कि अब तक सब धर्म-कर्म निवट का होगा तो मैंने उमक कमरे तक जाकर दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने उसे खोलने की चेष्टा भी की तो वह ग्रन्दर से वन्द ।।। चात्री वाले छेद से मैंने पुकारा 'क्वीकेग'—लेकिन सब तरफ खामोशी शि । "मैं कहता हूं क्वीकृग ! तुम बोलते क्यों नहीं ? मैं हूं—इस्माइल ।"

किन हर तरफ शान्ति थी। मैं कुछ घवड़ाया। मैंने उसको काफी समय दिया ।। । अब मैं सोचने लगा उसे कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं श्रा गया ? मैं फिर ।सी छेद से भांका लेकिन दरवाजा कुछ ऐसे कोने में या कि कमरे में युछ देखाई ही नहीं दिया। मैं सिफं पलग का पायताना श्रीर दीवाल की एक धारी-री देख पारहाया। मुभे यह देखकर ग्रीर भी ताज्जुव हो रहा या कि जिस शर्भन को मकान मालिकन ने ऊपर ले जान को मना कर दिया था वह दीवाल ह सहारे खड़ा है। मैंने सोचा—यह तो विचित्र वात है। लेकिन जब हारपून प्रामने ही रखा है तो कोई खास बात नहीं है, 'क्वीकेग' भ्रन्दर ही होगा क्योंकि

"क्बीकेग ! क्वीकेग !" मै चिल्लाया । लेकिन सब खामीश । कुछ जरूर हुआ। मिर्गी! मैने दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश की लेकिन वह काफी नजबूत था। सीढ़ियों से नीचे भागते हुए मुफ्ते जो पहले मिला—कमरे की नैकरानी—उसी से मैंने **अपना शक वताया** ।

वेना हारपून के वह एक कदम नहीं बढ़ता है।

"लो! लो!" वह चिल्लाई — "मैंने सोचा कुछ मामला जरूर होगा।

या। चूहे तक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तव से वही खामोशी। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग अपना सामान वन्द करके कहीं घूमने चले गए होंगे। "लो! लो! मैडम! मिस्ट्रेस! कत्ल! खून! मिसेज हूसी!" मिर्गी! "इन चीखों के साथ वह रसोई की ओर भागी। पीछे-पीछे मैं भी।

एक हाथ में मसाले का वर्तन श्रीर दूसरे में कोई रसीली चीज लिए मिसेज हूसी सामने निकल पड़ी। लग रहा था जैसे कोई चीज तैयार कर रही थी श्रीर श्रपने काले रंग के छोटे लड़के नौकर को डपट रही थी।

"लकड़ी-घर किधर है ?" मैं चिल्लाया—"किघर से जाना होगा। भगवान के लिए दौड़िए। दरवाजा तोड़ने के लिए कोई चीज लाइए। कुल्हाड़ी! कुल्हाड़ी!—उसने कुछ कर लिया। विश्वास कीजिए।"—इस प्रकार चिल्लाते हुए खाली हाथों मैं फिर सीढ़ियों पर दौड़ चला। मिसेज हूसी ने श्रपने हाथ खाली किए जैसे उनके मसाले की जगह चेहरे का रंग उड़ गया।

"जवान भ्रादमी, तुम्हें क्या हुया ?"

"कुत्हाड़ी लाइए! भगवान के लिए। डाक्टर के लिए दीड़िए—कोई भी।

ं ''इघर देखों'' मकान मालिकन ने जल्दी से कहा—''क्या जनाव ! मेरा हैं ं जिल्ला क्यों तोड़ रहे हैं ?'' कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़ा । ''तुमको ं। हुग्रा है ? जहाजी ग्रादमी ! तुमको क्या हुग्रा है ?''

जितना भी सम्भव हो सकता या शान्तिपूर्वक किन्तु फुर्ती से मैंने उसे सब कुछ समभाने की चेष्टा की । श्रचानक ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए थ्रोर तब वह बोली—"नहीं। जब से मैंने उसे यहां रखा था तब से उसे देखा ही नहीं।" तब जीने में ही एक घिरी हुई जगह तक वह गई थ्रोर देखकर तेजी से लौटी। उसने मुभे बताया कि 'क्वीकेग' का हारपून गायब है।

"उसने ग्रात्महत्या कर ली" वह चिल्लाई, "हे भगवान् । स्टिंग की कहानी फिर दोहरा दी गई। वह दूसरा विस्तर उठा। परमात्मा ! उसकी मां को तसल्ली दे। यह तो मेरे मकान की सत्यानाशी है। क्या उस वेचारे के कोई वहन थी ? वह लड़की कहां है ?—ऐ वेट्टी ! जरा स्नेग्नर्ल्स पेन्टर के यहां है तो जा ग्रीर एक साइनवोडं वनवाकर ला:

'यहां श्रात्महत्यां करने की इजाजत नहीं है।'

'छज्जे में सिगरेट पीना मना है।'

हो सकता या दोनों चिड़ियां एक साथ ही मर जातीं। मौत ? हे भगवान ! जसके भूत को तसल्ली दे। वह वहां क्या कोर हो रहा है ? तुम नौजवान श्रादमी ! उधर देखो तो।"

मेरे पीछे भागते हुए उसने मुक्ते फिर पकड़ लिया जैसे मैं फिर दरवाज तोड़ने जा रहा हूं।

"मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं श्रपना मकान वरवाद नहीं होने दूंगी। किसी ताले वाले के यहां जाग्रो। वह यहां से एक मील पर रहता है। लेकिन हको।" तब उसने श्रपनी वगल की जेव में हाथ डाला—"यह एक चाभी है जो ठीक लग जाएगी। मेरा घ्यान है। देखें।" कहते हुए उसने चाभी लगाई लेकिन श्रफ़सोस। 'ववीकेग' का चिपका दरवाजा हिला तक नहीं।

"इसे तोड़ना ही पड़ेगा" कहते हुए मैंने एक-दो घवके लगाए तभी मकान-मालिकन ने मुक्ते पकड़कर दरवाजा न तोड़ने के लिए फिर क़सम दिलाई। लेकिन मैंने उससे अपने को छुटकारा दिलाकर अपने अरीर का पूरा घक्का दरवाजे पर दिया।

नड़चड़ाहट की भ्रावाज के साथ दरवाजा पूरा खुल गया तब दरवाजे की धमक से वगल श्रीर छत का प्लास्टर भड़भड़ाकर जमीन पर गिर गया श्रीर हे भगवान ! वह सामने 'क्वीकेग' वड़े श्राराम से बैठा या श्रीर योजो को श्रपने सर पर रखे हुए था। वह न इघर देख रहा था श्रीर न उधर श्रीर ऐसे खामोश वैठा था जैसे कोई नक्कासीदार युत।

"क्वीकेग !" उसके नजदीक जाकर मैंने पुकारा—"क्वीकेग ! तुम्हें वया हुआ ?"

"यया समूचे दिन यह ऐसे ही नहीं बैठा रहा है ?" मकान मालिकन ने पूछा।

हम तो सब कुछ बोलते रहे लेकिन उधर से एक शब्द भी बाहर नहीं श्राता । मैं तो जैसे उसका श्रासन बदलने को उसे जोर से भक्तभोरने वाला था क्योंकि उसके बैठने का वह ढंग श्रजीब बेहूदा व डरावना था खासतौर पर बिना खाने के वह श्राठ-दस घंटों से यों ही बैठा था ।

"मिसेश्व हूमी !" मैंने कहा—"यह हर टालन में जिल्ला है। टमलिय

मेहरवानी करके मुक्ते यों ही छोड़ दीजिए। मैं इस भ्रजीव हालत से खुद है निवट लूंगा।"

मकान मालिकन के जाने के बाद दरवाजा बन्द करते हुए मैंने कोशिश की कि ववीकेग एक कुर्मी पर बैठ जाए लेकिन बेकार। वह वहां बैठा रह श्रीर जो कुछ वह कर सकता वह इतना कि मेरी सब नर्म कोशिशो श्री तरकीवों के बाद भी—वह एक इंच भी न हिला, न एक शब्द बोला, न मेर्र श्रीर देखा, यहां तक कि मैं वहां हूं—यह देखने की भी तकलीफ उसने नहीं की।

उसके इस रमजान को देखकर मैं परेशान था कि अच्छा रमजान है। वय अपने टापू में भी ये लोग इसी तरह के स्वांग भरते रहते हैं? ऐसा ही है। य इनकी जाति का असर है। तब इसे यों ही आराम करने दिया जाए। जल्दी य देर में—यह उठेगा तो है ही। हे भगवान! शुक्र है कि यह कोई हमेशा विलए तो है नहीं। इनका यह रमजान तो साल में एक वार आता है और व नहीं सोचता कि इसका टाइम ठीक एक ही-सा होता हो।

तव मैं नीचे खाने चला गया। बहुत देर तक मैं कुछ मल्लाहों की लम्बं कहानियों को सुनता रहा जो अपनी प्लम-पुडिंग-वायेज (यात्रा) से अभी ही लोटे थे व्हेल के शिकार की छोटी जहाजी यात्रा जिसमें वे छोटे स्कूनर जहाज या जिस वेठकर जाते हैं और अतलांतक महासागर की उत्तर की ओर एक खास लाइ के रहते हैं। हां, तो रात के ग्यारह बजे तक मैं इन कहानियों को सुनता रहें कि तब यह सोचकर उठा कि अब सोना चाहिए क्योंकि अब तक 'क्योंकेग' व रमजान निबट चुका होगा। लेकिन नहीं—वह ठीक उसी जगह था जहां मैं छो गया था और अपनी जगह से एक इंच भी टस से मस नहीं हुआ था। लेकि उसे देखकर अब मैं ऊब रहा था—भला बताइए! नासमभी और पागलगन व हव है कि इस तरह समूचे दिन, और आधी रात पलथी मारे बंठे रहना और ए लकड़ी का दुकड़ा खो गड़ी पर टिकाए रहना।

"ववीकेग! भगवान के लिए श्रव हिली-डुली, खाना खाश्री। ववीकेंग तुम भूसों गर जाश्रीमे।" लेकिन वह एक शब्द नहीं बोला।

उससे निराश होकर भैंने सोचा कि मैं सोऊं क्योंकि कभी न कभी तो व उठेगा ही। लेकिन पलंग पर जाने के पहले सर्दी का ध्यान कर मैंने शेर खाल की श्रपनी वास्केट उसके ऊपर डाल दी। देर तक मुक्ते नींद नहीं श्राई। तब मैंने वत्ती बुक्ता दी। सिर्फ एक ही तस्वीर—क्वीकेग चार फीट से भी कम दूर पर वैठा है—सर्दी श्रीर श्रंधेरे में जमीन से चिपका, मुक्ते बहुत बुरा लग रहा था। जरा सोचिए तो समूची रात उस कमरे में सोना जहां एक मूर्तिपूजक एक श्रासन पर वैठा रमजान से चिपका हो।

लेकिन किसी तरह मैं सो गया। दिन निकला। तव भी मैंने देखा कि 'क्वीकेग' जैसे जमीन में पेंचों से कस दिया गया हो। लेकिन ज्योंही सूरज की पहली किरण दरवाजे में घुसी वैसे ही अपने जमे हुए जोड़ों श्रीर घोंदुश्रों को संभालता क्वीकेग खुश होता हुआ मेरी श्रीर लपका। श्रपने माथे से मेरे माथे को दावा श्रीर वोला कि उसका रमजान खत्म हो गया।

श्रव, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुक्ते किसी के धर्म पर तब तक कोई एतराज नहीं है जब तक कोई किसी को मार नहीं डालता या उसकी वेइज्ज़ती करता वह भी मिर्फ इतनी-सी वात पर कि उसके धर्म परं दूमरे का विश्वास नहीं है। लेकिन श्रव किमी का धर्म सचमुच एक पागलपन-सा दिखाई दे, जो उसे खुद को तकलीफ दे, श्रीर वह इस दुनिया को तकलीफ देने वाली सराय बना दे तब यह श्रावश्यक है कि उसके व्यक्ति को एक तरफ हटाकर उस बात पर उससे वहस की जाए।

उसी तरह मैंने 'क्वीकेग' से भी बहस की । मैंने कहा—"क्वीकेग ! विस्तर पर लेटकर मेरी बात सुनी ।" तब मैंने ग्रादिकाल से धर्म के प्रारम्भ की बात शुरू की श्रीर श्राज के जमाने के बहुत-से धर्मों की बातें शुरू करते हुए मैंने बहुत की श्रीर श्राज के जमाने के बहुत-से धर्मों की बातें शुरू करते हुए मैंने बहुत की शिश करके 'क्वीकेग' को समभाया कि इस प्रकार ईसाइयों की लेन्ट या मुगलमानों का रमजान या श्रीर लोगों की वैसी इवादतें जो इस तरह सर्दी में गुमसुम होकर श्रकेले में की जाती हैं—इनसे बड़ी वेबकूफी दूसरी नहीं है । इससे तन्दुएस्ती खराब होती है । बह श्रात्मा के लिए भी बेकार है श्रीर संक्षेप में स्वान्थ्य-रक्षा श्रीर साधारण श्रवल के कानूनों के खिलाफ है । मैंने उससे कहा कि जब वह श्रीर मामलों में इतना समभदार जंगली है तो श्रवने रमजान के मामले में इतना वेबकूफ क्यों है ? इसके श्रलावा मैंने उससे कहा कि उपवास करने से बदन सूख जाता है । इससे श्रात्मा भी सूखती है । श्रीर यही नहीं उपवास करके जितने विचार मन में श्राते हैं वे श्राधे सूखे होते हैं । यही कारण है कि पेट की

वीमारी ग्रौर ग्रजीर्ग के रोगी—इन घर्म के ग्रगुमा लोगों ने ग्रपने म्रागे म्रानेवा वाल-वच्चों को ऐसी उदासी भरी वार्ते सिखाई । एक ही शब्द में मैंने 'क्वीके से कहा कि वह कैसा वाहियात दिन या जब पेट में न पचने वाली सेव व पकौड़ी से मन में सबसे पहले यह विचार ग्राया कि भूखे रहकर धर्म करो ग्रै तब से ही इस रमजान की नींव पड़ गई।

तव मैंने 'क्वीकेग' से पूछा कि कभी उसे तो वदहजमी नहीं हुई थी ? उस कहा—"नहीं । सिर्फ एक खास मौके पर । वह भी उस समय जब कि उस वादशाह पिता ने एक भारी लड़ाई की जीत की दावत की थी जिसमें दोपहर दो बजे तक पचास दुश्मन मार डाले गए थे और शाम तक वे सब भूनंकर कर कर दिए गए थे।"

"क्वीकेग! और ज्यादा नहीं। इतना काफी है।" कांपते हुए मैंने कहा। इ श्रागे कुछ कहे उसके पहले ही सारा नज्जारा मेरी श्रांखों के सामने घूम गय एक बार मेरा एक दोस्त उस टापू में गया था और लौटकर उसने बताया वहां का यह रिवाज था कि जब भी कोई लड़ाई जीती जाती थी तो सब व हुए दुक्मनों को किसी मैदान या वगीचे में भट्टी पर चढ़ा दिया जाता था। इ पर नारियल का तेल और फल-मेवा डालकर पकाया जाता था और जीतने व की श्रोर से सौगात के रूप में उसके दोस्तों में वे तस्तरियां बांटी जाती थीं

जो भी हो, मेरा घ्यान है कि धर्म सम्बन्धी मेरी वार्तो का 'क्वीकेग' कोई ग्रसर नहीं पड़ा। पहली बात तो यह कि वैसे खास मामले में वह का पड़ जे की दिखाई दिया। दूसरे यह कि मेरी श्राधी बातों भी उसके पहले नहीं प क्योंकि वह समभ्र ही नहीं पाया श्रीर तीसरे यह कि वह खुद समभ्रता था मुभसे ज्यादा धर्म वह जानता है। वह मुभे खुद ही ऐसे देख रहा था जैसे सं रहा हो कि इतना समभ्रदार नौजवान इतना वेबकूफ है कि मूर्तिपूजा की पवित्र के सम्बन्ध में ऐसे भोंड़े विचार रखता है।

श्रन्त में हम उठे। कपड़े पहने। 'क्वीकेग' ने हर तरह के चाउडर का छक नाश्ता किया जिससे मकान-मालिकन को रमजान के कारणा घाटा न हो इ तव मटरगश्ती करते हुए हम पिकोड की श्रीर वढ गए। घाट पर पहुंचकर हम जहाज की तरफ बढ़े ही धे कि कैप्टेन पेलेग ने अपने शामियाने से खुरख़री आवाज में कहा—"मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दोस्त एक नरभक्षी होगा। श्रीर जहाज पर मैं किसी नरभक्षी को तब तक नहीं चढ़ने दूंगा जब तक उसके कागज़ न देख लूं।" उस समय 'क्वीकेग' अपने हाथ में हारपून लिए हुए था।

"कैंप्टेन पेलेग ! इससे क्या मतलब ?" अपने साथी को किनारे पर ही छोड़कर, रस्सों की किलेबन्दी पर उद्यलकर चढ़ते हुए मैंने कैंप्टेन पेलेग से पूछा।

"मरा मतलव है कि उसे श्रपने कागज दिखाने होंगे।"

"हां।" शामियाने में ही कैंप्टेन पेलेग के सर के पीछे से प्रपनी खोपछी हिलाते हुए खोखली श्रावाज में विल्दाद वोला—"उसको यह दिखलाना पढ़ेगा कि उसने श्रपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। श्रज्ञानता का बच्चा !" बवीकेंग की श्रोर मुड़ते हुए उसने जोड़ दिया—"क्या तुम किसी ईसाई गिर्जे में शामिल हो गए हो ?"

"वयों ?" मैंने पूछा—"वह अपने सबसे प्राचीन ईसाई धर्म-समाज के गिर्जें का सदस्य है।"—यहां पर यह जानना आवश्यक है कि नन्तुकेत के जहाज़ों पर यात्रा करने वाले वर्बर आखिरकार किसी न किसी गिर्जें में सम्मिलित हो ही जाते थे।

"प्राचीन ईसाई धर्म-समाज का गिर्जा ? क्या मतलव ?" विल्दाद चीला— "क्या वही जो डीकन ड्यूटेरोनोमी कालमैन के सभा-गृह में इवादत करता है ?" कहते हुए उसने अपना चश्मा उतारा श्रीर अपने लम्बे-चौड़े रूमाल से उसके शीशों को पोंछकर सावधानी से फिर नाक पर चढ़ाते हुए वह शामियाने से बाहर निकल श्राया। रस्सों के जाल पर अक्रकर उसने 'क्वीकेंग' की बहुत गौर से देखा।

"यह कव से सदस्य है ?" मुक्तको सम्बोधित करते हुए उसने प्रश्न

किया—नीजवान भ्रादमी ! मेरा ख्याल है वहुत दिन नहीं हुए।"

"नहीं" पेलेग वोल पड़ा-- "उसने श्रपने श्रापको धर्म में दीक्षित भी नहीं किया है वर्ना उस शैतान के चेहरे के नीले चकत्तें कुछ कम हो जाते।"

"तव वताम्रो कि क्या यह फिलिस्तीन हीकन ड्यूटेरोनोमी की सभा का स्यायी सदस्य है ? मैंने उसे वहां कभी जाते हुए नहीं देखा जबिक मैं हर इतवार को जाता हं।" विल्दाद बड़बड़ाया।

"डीकन ड्यूटेरोनोमी या उसकी किसी मीटिंग की वात मैं नहीं जानता। हां, मैं इतना जरूर जानता हूं कि क्वीकेग प्राचीन ईमाई धर्म-समाज गिर्जे का सदस्य है। यह तो खुद ही डीकन रहै। जी हां!" मैंने उत्तर दिया।

"नौजवान!" वित्दाद ने गुर्राकर कहा—"तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। तू छोकरे हिट्टी । अपनी वात साफ कर। तेरा मतलव किस गिर्जे से है ? जवाब दे।"

श्रपने को थोड़ी मुश्किल में पाकर मैंने कहा—"महोदय! मेरा मतलब उसी श्रति प्राचीन कैथोलिक गिर्जे से है जिसके हम सब सदस्य हैं—मैं, श्राप, कैप्टेन पेलेग, क्वीकेग। श्रपनी मां के सभी बेटे, यहां तक कि हर श्रात्मां! धर्म मानने वाली समूची दुनिया उसी पहली धर्म-समाज की सदस्य है—श्रपते भारी विश्वास को लेकर। हां, श्राजकल कुछ ऐसे भक्की श्रीर सनकी लोग जरूर हैं जो किसी दूसरी तरह से सोचते हैं श्रीर हम सब उनका साथ देते हैं।" "गठवन्धन, तुम्हारा मतलब है हम गठवन्धन करते हैं", चिल्लाते हुए पास कर पेलेग ने कहा—"नौजवान! इससे तो श्रच्छा है कि तुम किसी धर्म-

१. पैलेस्टाइन के समुद्रतट पर रहने वाली लड़ाकू जाति फिलिस्तीन कहलाती है। पैलेस्टाइन में जिस समय हिझू-शासन था उन्हीं दिनों, इस जाति का भी चरमोत्कर्षं काल था। फिलिस्तीनों श्रौर हिझ् श्रों में जानी दुश्मनी थी, इसलिए हिन्नू पुस्तकों में उन्हें बहुत ही बुरा लिखा गया है।

२ सबसे छोटी हैसियत का पादरी।

इ. हिट्टी नामक जाति ईसा के जन्म से लगभग हजार बरस पहले पिट्यमी एशिया के विशाल भूभाग में बसी थी। श्रवुमान किया जाता है कि उनमें श्रायों श्रीर काकेशियनों के रक्त का सिम्मश्रग है।

छपदेशक जहाज पर चले जाग्रो । इस ऊंचे मस्तूल वाले जहाज पर जाकर क्यां करोगे ? इससे अन्छा प्रवचन मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना। डीकन ब्यूटेरोनोमी-फादर मैपिल इतने मशहूर हैं, फिर भी वे इससे प्रच्छा प्रवचन नहीं दे सकते। छार श्राश्रो, ऊपर श्राश्रो। कागजों की फिक्र मत करो। मैं कहता हं-नयूहींग से बता दो-तुम उसे यही तो कहकर पुकारते हो ? नयूहींग से कही कि क़दम वढ़ावे। उधर लंगर की तरफ से। यह कैंसा हारपून लिए हुए है ? वह तो कोई विड्या चीज मालूम देती है और वह उसे पकड़े भी बड़े ढंग से है। मैं कहता हूं - वयूहौग ! या जो कुछ भी तुम्हारा नाम हो, तुम कभी व्हेल-नाव पर चढ़े हो ? क्या तुर्मने कभी कोई मछली मारी है ?"

विना एक शब्द वोले, विचित्र ढंग से 'क्वीकेग' ने एक उछाल ली श्रीर रस्यों की किलेवन्दी के ऊपर चढ़ श्राया श्रीर वहां से उघर जा पहुंचा जहां गुछ ो छूते हुए जैसे इवास्त कर रहा व्हेल-नावें रखी थीं । तब श्रपने पैर के ° हो, हारपून ठीक कर कुछ कटपटांग ं चिल्ला पड़ाः

"कैप्टेन! वहां पानी?" देता है-वो ? "समभी उसने निशाना लग जहाज के डेक हो गया '

न का-सा बुलबुला दिखाई -तव ?" कहते-कहते र के पास से होकर ग बुलबुला गायब

भाली कि

भ लो कि रही हैं हैं कि दून के इतन पास से निकलने पर पवड़ा-

कर कार्वन की ब्रोर पलटकर ब्राते हुए पेलेग ने चिल्लाते हुए कहा - 'जल्दी करो दिल्दाद ! जहाज के कागज् ले आश्रो । मैं इस 'हेजहोग' भेरा भतलय है न्यूहीग को श्रपने साथ जरूर ले चलूंगा । वयूहीग ! इधर देखी । सुमकी नव्येवीं 'ले' मिलेगी । नन्तुकेत के किसी जहाज में आज तक किसी हारपूर याने की 🐔 इतनी नहीं मिली।"

> शव 'नवीकेग' भी मेरे जहाज का साथी हो गया। खानापूरी खत्म कर लेने के बाद पेलेग ने मुक्का कहा वर्णाता स्वान है-

क्यूहोग पढ़ा-लिखा नहीं है। "क्यूहोग! तुम दस्तखत कर सकते हो या या निशान लगाश्रोगे?"

दो-चार मौकों पर इस तरह की खानापूरी 'क्वीकेग' कर चुका था, इसिल। वह घवड़।या नहीं और बढ़े तेवर से पेलेग का कलम लेकर उसने कागज़ के सही जगह पर—अपने हाथ पर गुदे हुए एक निशान से मिलता-जुलता निशा वना दिया जो इस प्रकार का था:

## क्यूहीग

## उसका 🎉 निशान

कैप्टेन विल्दाद इतनी देर खामोश बैठे रहे और तब 'क्वोकेग' की ओर गी से देखते हुए उन्होंने अपने कोट की खोल सरीखी जेब से बहुत-से पर्चे निका जिनमें से एक था—'आखिरी दिन आ रहा है, एक क्षण भी वर्वाद मत करों और उन्होंने क्वीकेग का हाथ उस किताव पर रखते हुए कहा— "अंघेरे के वर्च में इस जहाज़ का हिस्सेदार हूं। मुक्ते अपना फर्ज पूरा करना होगा। जो 'कर्मवारी इस जहाज़ पर होंगे उनकी आत्मा की शुद्धि की जिम्मेदारी मेरी है हो सकता है तुम अभी भी वही गंदे मूर्तिपूजक हो। हे भगवान! बहुत ठीक सब शुद्ध रहे।""'

इस प्रकार कुछ धार्मिक, कुछ घरेलू, कुछ फालतू बड़बड़ाहट में विल्द वकता रहा।

"ठहरो ! ठहरो ! विल्दाद, रुको । तुम हमारे हारपूनर को विगाड़ दोगे पेलेग बोला—"धर्म मानने वाला पवित्र हारपूनर कभी भी अच्छा शिका नहीं बन सकता और न जहाज का सफर कर सकता है । वह तो मछली लोभ ही उसे घर के बाहर निकाल लाता है । अगर हारपूनर मछली का पी नहीं कर सकता तो वह वेकार है । इस नन्तुकेत और वाइनयार्ड में एक सम्वहादुर मदुआ शिकारी नट स्वेन था । वह एक वार पूजा को गया और कि काम का नहीं रहा । वह अपनी आत्मा की गन्दगी से इतना डर गया कि के के सामने पहुंचने पर कांप कर चीख पड़ता था।"

"पेलेग! पेलेग!" विल्दाद ने अपनी श्रांखें श्रीर हाथ हुलाते हुए कहा "तुमने श्रीर मैंने अपनी-अपनी जगह वहुत-से खतरनाक वकत देखे हैं। पेलेग् मोत का डर क्या है—तुम जानते हो। तब तुम इस तरह की कटपटांग क् क्यों करते हो ? पेलेग! अपने दिल में तुम अपनी तरह से विश्वास करते हो। बोलो। यही पिकोड जब जापान में तूफान में फंस गया था श्रीर कैप्टेन श्राहाब के मेट थे श्रीर जब उस यात्रा में इसके तीन मस्तूल वह गए थे तुमने क्या मौत श्रीर उस परमारमा के जजमेंट की बात नहीं सोची थी?

"सुनी! अब इसकी सुनी।" पेलेग ने केविन में इघर-उघर टहलते कहा— "सुम सब इमकी सुनी। सोची। हर मिनट जब हम सोच रहे थे जहाज हूव जाएगा, तब मीत और जजमेंट कैसा? जब तीनो मस्तूल बह थे। हर तरफ से समुद्र हम पर चढ़ रहा था। तब मौत और जजमेट सोचना? नही-नही, मौत के लिए सोचने का वह वक्त ही नही था। कैंप आहाब और मैं दोनों ही जिन्दगी की बात सोच रहे थे। सोच रहे थे कि की जानें कैसे बचाई जाएं। मुख्य मस्तूल की कैसे संभाला जाए? व

विल्दाद ग्रागे कुछ नहीं बोला। ग्रपने कोट के बटन लगाते हुए वह है पर चढ़ गया। हम भी साथ चले। वहां कुछ कारी गरों को वह काम कर देखने लगा।

96

"जहाजियो! क्या नुम लोगों ने इस जहाज पर सफर किया है 🗥

में और 'बबीकेग' अभी-अभी विकोड से उतरे थे और वानी वार करवे सूके की श्रीर बढ़ रहे थे। दोनों ही अपने-अपने विचारों में उनके थे। तभी उस अजनवी के वे शब्द हमारे कानों में गूजे जो सामने खड़ा जभाई ते रहा था घौर अपनी मोटी जंगली से जहाज की ओर सकेत कर रहा था। वह एक गंदी शौर

धार्मिक विश्वास, कि कयामत के दिन खुदा सबका फैसला करता है।

मैली-कुचैली वास्केट पहने हुए या तथा थेगली लगा पायजामा। काले रंग के एक रूमाल के चीथड़े से वह अपनी गर्दन वांघे था। चेचक के दागों से उसका चेहरा बुरी तरह भरा हुआ था।

"क्या तुम लोगों ने उस पर सफर किया है ?" उसने दोहराया।

"तुम पिकोड के लिए कह रहे हो ?" उसको गौर से देखते रहने के घ्यान में मैंने टोककर पूछा।

"हां, पिकोड ! वह जहाज, वहां," कहते हुए उसने भपनी पूरी वांह आगे बढ़ा दी और तब भट से उसे खींचकर अपनी उंगनी उधर बढ़ाता रहा ।

"हां, हमने श्रभी-श्रभी काग्रजों पर हस्ताक्षर किए हैं," मैंने कहा।

"तुम्हारा मन तो नहीं डूव रहा?"

"किसलिए?"

"हो सकता है तुमको ऐसा कुछ न लग रहा हो," उसने जल्दी से कह ढाला—"इससे कोई फर्क नहीं। बहुत-से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल मजबूत होते हैं। परमात्मा का शुक्र है। श्रात्मा तो किसी गाड़ी के पांचवें पहिए जैसी है।"

"ग्ररे जहाजी ! तुम क्या वक रहे हो ?" मैंने पूछा।

"उसमें है तो वहुत, लेकिन, जैसे उस तरह की कमी वह हरेक में पूरा करने का दम भरता है।" उस अजनवी ने योंही वड़वड़ाते हुए कहा श्रीर 'उस' शब्द पर काफी जोर दिया।

"ववीकेग ! आग्रो चलें। इसका कोई पेंच कहीं से ढीला है। यह किसी के बारे में कुछ कह रहा है जिसे हम नहीं जानते," मैंने कहा।

"एको !" अजनवी चिल्लाया—"तुमने ठीक कहा—क्या तुमने अभी तक उस ग्रोल्ड थण्डर (पुराने तूफ़ान) को नहीं देखा, या देखा है ?"

''कौन है श्रील्ड थण्डर ?'' उस पागलपन में भी किसी गंभीर बात का श्राभास पाकर मैंने पूछा।

"कैप्टेन ग्राहाब।"

"क्या ? हमारे जहाज-पिकोड-का कप्तान ?"

"हां, हममें से कुछ पुराने मल्लाहों में उसका यही नाम है। क्या तुमने उसे अभी तक नहीं देखा, या देखा है?"

"जल्दी ही ठीक हो जाएगा ?" अजनदी हंसा। सदकी हेंसे हैं हैंसे हैं पंग्य छिपा था। "तुम लोग देखो! जब कैंग्टेन साहाब टीक हो काइन हर है ह वायां हाथ भी ठीक हो जाएगा, उसके पहले नहीं :"

' उसके बारे में तुम क्या जानते हो ?"

"उन सबने तुमसे उसके वारे में क्या वहा 🖰 पहुँचे पह बहु 🍱 📑

"उसके बारे मे उन लोगों ने हमें ज्यादा हुड नहीं दहरा । कि केल (तना सुना है कि वह व्हेल का अच्छा शिकारी है भीर करने करकेट क क्छा कप्तान।"

"यह सही है—यह सही है, दोनों बाउँ कारी एक हैं, नेक्न बहु कर हून गा तो तुम उछल जाओं। आपे वह बाओरे, तब हुईने, हुकेने हीन तक गागोंगे—कैंप्टेन आहाव की यही आबाद है। नेक्नि उसके पा वैसे बक्त गागोंगे—कैंप्टेन आहाव की यही आबाद है। नेक्नि उसके पा वैसे बक्त गुनं अन्तरीप में हुई वैसी कभी नहीं हुई। बहुद कि हो बहु को है कर होने कि ना हि मृत-सा पड़ा रहा। सान्ता की बिनवेदी पर उस के कि हुई के का क्या वहना कि उसके बारे ने हुई कुई कुई कुई कि कर है के के लावाश (बतंन) के बारे में हुई नहीं हुन कि हुई कि कि के पा विसे पा वृद्ध और भी कि वहने ही हुन के कि का है कि का है की पा वृद्ध और भी कि वहने ही है के का है के का है की का है की का है की का है की वाप है की का है की है की है की का है की है की है की है की का है की का है की का है की है की है की है

"मेरे दोस्त! न मैं जातर है और त हुमें तरबाई है कि तुन बर नव अवास नयों कर रहे हो. बालि हुमें स्टाट है कि तुन्हों किन्द में हुछ ब्रस्त है। लेकिन ब्रगर हुम कर तहुड़ दिखेंड़ के ब्रन्ट ब्रह्म के कर्म में इस कहना चाहते हो तो मैं ब्राई कि उनकी ब्रंग की तहे, उस ब्राई में हुम गनते हैं।" "सव, उसके वारे में सब कुछ ? यह क्या तुम सब कुछ जानते हो ?— सब ?"

पिकोड की ग्रोर ग्रपनी ग्रांखें ग्रीर एक जंगली टिकाए हुए—जैसे किसी उफनती हुई नदी में खड़ा हो, वह कुछ ग्रागे बढ़ा श्रीर तब घूमकर बोजा— "क्या तुम जहाज पर चढ़ गए हो ? क्या काग्रजों पर ग्रपने नाम लिख दिए ही कि है, ठीक है, जो लिख गया, सो लिख गया श्रीर जो होना है वह होक रहेगा। ग्रीर फिर हो सकता है न भी हो। जो भी हो, वह सब कुछ पहले ही से तय है। मैं सोचता हूं, कुछ मल्लाह तो उसके साथ जाएंगे ही—भगवान उन पर मेहरवानी करना। नमस्ते, दोस्तो, नमस्ते ! मुक्ते ग्रफ्ते श्रक्तों से है कि मैंने ग्रापक रोका।"

"दोस्त, इथर सुनो ! अगर तुम्हें कोई खास बात कहनी हो तो बोलो । य यों ही बकवास करके हमें परेशान करना है तो तुम ग़लती पर हो । तुम्हार्र कोई चालबाजी हम पर नहीं चलेगी । मुक्ते सिर्फ इतना ही कहना है," मैंने कहा ।

"ग्रीर तुमने बहुत ठीक कहा। मैं ऐसी वार्ते सुनना पसन्द करता हूं। उसने लिए तुम ठीक ग्रादमी हो। उसे ऐसे ही ग्रादमी चाहिए। जहाजियो ग्रादाव-ग्रजं! ग्रादाव-ग्रजं!

मैंने तय कर लिया है कि श्रव मैं एक को भी नहीं सम्भालूंगा।
\ "श्राह, मेरे प्यारे भाई! इस तरह तुम हमें वेवकूफ नहीं बना सकते—तुम्
्में वेवकूफ नहीं बना सकते। दुनिया में किसी श्रादमी के लिए इससे सरह बात श्रीर कुछ नहीं है कि वह हरेक के सामने ऐमे देखे जैसे उसके श्रन्दर को

राज हो।"
"श्रादाव," मैंने कहा—"क्वीकेग, श्राश्रो चलें। इस पागल श्रादमी के छोड़ो। लेकिन रुको। तुम श्रपना नाम बताश्रो। क्या बताश्रोगे?"

"एलीजाह।"

एलीजाह ! मैंने ध्यान किया श्रीर उस गन्दे, चिथड़े लपेटे पुराने मल्लाह के बारे में श्रपने-श्रपने तरीके से नुक्ताचीनी करते हुए हम दोनों श्रागे बढ़ गए हमने सोचा कि वह सब बेहूदगी थी, बेकार का भूठ। लेकिन हम सो गज़ भी नहीं गए होंगे कि एक मोड़ पर यों ही मुड़ते हुए मैंने देखा कि हमारे पीहे एलीजाह था रहा था। वैसे वह कुछ दूर था। मुक्त पर कुछ ऐसा घसर हु कि में मुड़कर यह देखता रहा कि एलीजाह उसी और तो नहीं मुड़ता जि हम मुड़े हैं लेकिन मेंने यह बात अपने साथी से नहीं कही। वह हमारे प्रमुहा और तब मेंने देखा कि वह हमारा पीछा कर रहा है। किस इरादे से यह तो मेरे सोचने के बाहर की बात थी। उसकी उस तरह की ऊल-जह उलकी हुई, भेदभरी बातें सुनकर में कुछ श्रजीव ताज्जुव श्रौर वेकार के डर उलक्ष गया था। वही पिकोड, कैंप्टेन ग्राहाब, उसकी कटी हुई टांग, कल पें ने कहा था, श्रौर उस श्रौरत टिस्टिंग की भविष्यवागी, हमारी ग्रागे ग्रानी वा जहाजी यात्रा और इस तरह की सौ दूसरी बातों में ही मेरा दिमाग हवा रह

यह मालूम करने का मंकल्प करके कि एलीजाह सचमुच हमारा पीछा ह रहा है या नहीं हमने अपने कदम रोके और एक किनारे ठककर देखते रहे लेकिन बिना हमें देखे—एलीजाह बगल से निकल गया। इससे मुक्ते तमल हुई और फिर अपनी समक्त में आखिरी बार मैंने मन में धारणा बनाई कि स् सब बकवास था।

## रू स्थाऽी

एक-दो दिन निकल गए। पिकोड पर नाम की बहुन चहुल-पहुल धी पुराने पाल ही नहीं सुधारे गए बलिक नए भी नैयार किए गए। कैनडाम, रम भीर संक्षेप में सब तैयारी निवटाने की जल्डी की जा रही थी। कैप्टेन देने भ्रपने शामियाने में बैठे ही बैठे—विना किनारे गए, पूरे इन्नजाम पर पैनी नज्ञ रही था। विल्वाद ने वाजार की खरीदारी की और मामान इकट्टा किया। रा में देर तक मजदूर हर तरफ काम में लगे रहे।

'क्बीकेग' के कागज पूरे हो जाने के बाद मभी मरायों में बहां मल्लाह ठह थे, यह खबर भिजवा दी गई कि सभी लोग अपने-अपने सन्दूक रात होने से पहले पहले जहाज पर पहुंचा दें क्योंकि पता नहीं जहाब कद चल दे। इसलिए में भीर 'क्वीकेग' ने अपने चारजामें उतारे और तय किया कि बहाब चलने तक हा किनारे पर ही सोएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जहाब बाले काफी लस्टे सम की नीटिस (सूचना) देते हैं क्योंकि जहाज कई दिन तक नहीं चला। लेकिन इसमें ताज्जुव की कोई बात नहीं, श्रभी बहुत कुछ करना वाकी था श्रोर कहा भी नहीं जा सकता था कि पिकोड के लिए श्रभी कितने श्रीर सामान की जरूरत 4 ।

हर ग्रादमी जानता है कि हजारों सामान हैं—विस्तरे, वर्तन, चाकू, कांटे, फायड़े, चिमटे, तौलिए, जम्बूरे ग्रीर गृहस्थी को संभालने की न जाने कितनी चीजें। इसी तरह की व्हेल के शिकार की यात्रा होती है जिसमें तीन साल तक खुले समुद्र में रहना पड़ता है, जहां न कोई डवलरोटी वाला होता है, न फेरी वाला, न डाक्टर, न मिठाई वाला, न कोई वेकर ग्रीर पूरी गृहस्थी जुटाए रखनी पड़ती है। इन शिकारी जहाजों में व्यापारी जहाजों से ग्रीवक साधन जुटाने पड़ते हैं क्योंकि ग्रजीव तरह का सामान होता है जो मछली के शिकार में काम में ग्राता है, साथ ही बचाव की चीजें भी क्योंकि हर समय मौत ग्रीर नाश का भय वना रहता है। ग्रलग नावें, उनके फुटकर सामान, ग्रलग हारपून ग्रीर दूसरे हथियार। ग्रीर उन नावों का ग्रलग कप्तान, यहां तक कि एक दोहरा जहाज भी।

टापू पर पहुंचने तक पिकोड में भारी सामान लादा जा चुका था : गोक्त, हैं रोटी, पानी, ईंधन, लोहे की पत्तियां, फावड़े, सीढ़ियां इत्यादि ।

सामान लाने और इघर-उघर करने में सबसे अधिक काम विल्दाद की वहन ने किया। यह एक दुनली-पतली-वूढ़ी महिला थी, बहुत गम्भीर और अथक परिश्रम करने वाली और कोमल हृदया। उसका वग चलता तो वह पिकोड में इतना सामान जुरा देती कि फिर समुद्री यात्रा में किसी कमी का अनुभव न होता। कभी वह मुरव्वे का जार लेकर रसोइयों के भण्डार तक जाती, तो कभी मुख्य मेट की डेस्क के लिए कलमों का ढेर ले आती जहां वह अपना रोजनामचा रखता था, तीसरी वार किसी की कमर के गठिया के दर्द के लिए फलालेन का दुकड़ा। किसी स्त्री का नाम उससे अधिक उपयुक्त नहीं हो सकना था — 'चरिटी'— 'आन्ट चरिटी' के नाम से ही उसे सब पुकारत थे। 'आरन्ट चरिटी' जहाज पर इघर से उचर घूमती थी और हरेक को सहायता और तसल्ली देती थी— आराम, शान्ति, सन्तोष, क्योंकि उस जहाज में उसका भाई विल्दाद हिस्सेदार था और उसके अपने यत्न से जोड़े कुछ डालर उसमें लगे हुए थे।

लेकिन ऐसे कीमल हृदय की महिला को जहाज पर ग्राखिरी दिन देखकर हैरत हुई जब उसके हाथ में व्हेल के शिकार में काम ग्राने वाली वर्छी थी ग्रीर दूसरे में तेल की लम्बी कड़छी। न बिल्दाद, न ही कैंप्टेन पेलेंग किसी से पीछे थे। बिल्दाद के पास भी सामान की एक लम्बी लिस्ट थी जिस पर उसे बार-बार निशान लगाना पड़ता था। पेलेंग सारे जहाज में ग्रलग शोर मचाता घूम रहा था।

तैयारी के इन दिनों में मैं व क्वीकेग कई वार जहाज पर गए श्रीर कैप्टेन श्राहाब के हालचाल लेते रहे कि वह जहाज पर कब श्रा रहा है। हमेशा यही जवाब मिलता था कि वह ठीक हो रहा है और जल्दी से जल्दी श्राने वाला है। इस बीच पेलेग श्रीर बिल्दाद का साम्राज्य था। श्रगर मन की बात मान ली जाए तो मैंने बहुत बार यह सोचा कि जिस एक श्रादमी के सहारे इतनी लम्बी जहाजी यात्रा करनी हो, जो जहाज का श्रकेला मालिक डिक्टेटर हो, कम से कम जहाज चलने के पहले उसकी शक्ल तो देखी जाए। लेकिन जब कोई श्रादमी किसी बुराई का शक करता है तो कभी-कभी वह उस मामले में खुद ही लिपटा होता है श्रीर श्रनजान में वह श्रपने शक्त को श्रपने से ही छिपाने की कोशिश करने लगता है। यही हाल मेरा था। मैंने कुछ न कहा, श्रीर कोशिश करने लगा कि सोचूं भी नहीं।

होते-करते वह दिन भी श्राया जब यह तय हो गया कि श्रगले दिन जहाज जरूर चल देगा। इसलिए, श्रगले दिन में श्रीर ववीकेग बहुत जल्दी तैयार हो-कर चल दिए।

29

जय हम घाट के पास पहुंचे तो उस समय छः वज रहा या श्रीर भूरे रंग का मुबह का घुंधलका फैला या।

"प्रगर में ठीक देख पा रहा हूं तो वह सामने कुछ मल्लाह दौड़ रहे हैं"

"ठहरो !" एक भ्रावाज ने पुकारा श्रीर साथ ही पुकारने वाला ह नजदीक ग्राकर हम दोनों के वीच मुक्कर खड़ा हो गया। धुंघली-सी रोह 'नवीकेग' से उचटकर मेरे पास तक ब्रा रही थी। वह एलीजाह था। "क्या तुम लोग जहाज पर जा रहे हो ?"

"श्रपने हाथ दूर रखो।" मैंने कहा।

"इघर देखो", अपने आपको हिलाते हुए 'नवीवेग' बोला "भागो, चलो "तव क्या जहाज पर नहीं जा रहे हो ?"

"हां, जा रहे हैं"—मैंने कहा— "लेकिन तुमको इतनी फिक्र नयों है मिस्टर एलीजाह ! भाप जानते हैं कि मैं भ्रापको थोड़ा गुस्ताख श्रादमी समभत

"नहीं, नहीं, नहीं ! मुभ्ते उसका पता नहीं था" एलीजाह ने मुभसे हटकर 'क्वीकेग' को मजीव नजरों से देखा। "एलीजाह! जरा मुक्तसे ग्रीर मेरे मित्र से दूर हटने की मेहरवानी करो।

हम लोग भारत श्रीर प्रशान्त महासागरों की श्रीर जा रहे हैं। एक मिनट भी नहीं रकना चाहते।"

"हां-हां, जाथ्रो-जाथ्रो । नाश्ते के पहले लौट श्राश्रोगे न ?" ृ

"वविकेग ! यह पागल है । श्राग्रो चलें", मैंने कहा । वढ़ गए तो स्थिर खड़े एलीजाह ने श्रावाज लगाई।

"उघर घ्यान मत दो नवीकेग ! आग्रो", मैं वोला।

लेकिन वह फिर चुपचाप हमारे पास आ खड़ा हुआ और मेरे कन्चे पर एक ए : टिकाते हुए वोला—"क्या तुमने आदमी की तरह की किसी छाया को श्रभी थोड़ी देर पहले जहाज़ की तरफ जाते हुए देखी थी ?"

ऐसे साफ सवाल को सुनकर थोड़ा चौंकते हुए मैंने जवाव दिया—"हां, मैं सोचता हूं कि वे चार-पांच श्रादमी थे, लेकिन उस समय वहुत गुंघलका था इसलिए कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता।" "वहुत घुंघला—बहुत घुंघला" एलीजाह ने कहा "तुम लोगों को म्रादाव-ध्रज्" ! "

एक बार फिर हम लोग उससे दूर हो गए किन्तु फिर बहुत मुलायमियत से वह हमारे पास श्राया श्रौर मेरे कन्घे को हिलाते हुए वोला—"क्या तुम

जरबट ती और शांखें मलते हुए उडकर वै इनको श्रव फिर हूं ड सकते हो, देखों ?'

"किसको हूं ड सकते हैं ?" ेय हो ?" आखिर में उसने सां "प्रादाव-प्रजं ! प्रादाव-प्रजं !" जाते-जाते उसन

"मैं फिर तुम लोगों को एक दार सावधान करने जा रहा "यह कव चलेगा? बात नहीं, कोई वात नहीं" वह सब एक-से हैं, सब एक ही कुछ कप्तान क प्राज सुबह तेज कोहरा था न ? अच्छा किया। मेरा घ्यान है, तुम लोग. प्रव जल्दी ही मेंट नहीं होगी जब तक कि उस ऊपर वाले की—उस ग्रान्ड जरी

प्रव जल्दी ही भेंट नहीं होगी जब तक कि उस ऊपर वाले की—उस प्रान्ड दूरी रे की मर्जी न हो।"

इन, पागलों की-सी वार्ते कहकर वह चला गया तया मुक्ते कुछ क्षागों के लिए कुछ ताज्जुब श्रीर श्रपनी सनकी बातों में उलक्का गया।

ग्रन्त में, पिकोड पर पहुंचने पर हमने देखा कि सब तरफ पूरी लामोशी; कोई चीज भी नहीं हिल-हुल रही। केविन का दरवाजा ग्रन्दर से बन्द था, साथ ही खिड़कियां चढ़ी हुई थीं श्रौर जहाज तैयार खड़ा था। ऊपर की किलेवन्दी थी श्रौर पहुंचते हुए हमने देखा कि पेंदे के करोखों के सरकाने वाले ढक्कन खुले हुए थे। कुछ रोशनी देखकर हम नीचे उतर गए शौर वहां हमने एक प्रवन्धक को देखा जो फटी हुई 'पी-जैक्ट' पहने था। वह दो सन्दूकों पर लम्बा फैला हुग्रा था, उसका चेहरा नीचे को दवा शौर मुड़ी हुई वाहों में छिपा हुग्रा था। वह गहरी नींद में था।

"ववीकेग ! जिन मल्लाहों को हमने देखा था वे कियर गए होंगे ?" सोने वाले की श्रोर सशंक देखते हुए मैंने कहा । लेकिन ववीकेग ने किनारे पर उनको देखा ही नहीं था। मुक्ते चिन्ता लगी कि एलीजाह ने उस वात पर सवाल क्यों उठा दिया था। लेकिन उस वात को दवाते हुए मैंने, मजाक में, सोने वाले को देखते हुए 'ववीकेग' से कहा कि न हो तो इसके ऊपर ही बैठा जाए। तय मवीकेग ने सोने वाले के नजदीक टटोलकर देखा कि जैसे वह बहुत मुलायम है श्रोर फिर विना किसी रुकावट के वह चुपचाप वहां बैठ गया।

"बहुत श्रच्छे ! ववीकेग ! वहां मत 🗂 " 🙃 💳

१. खुदा ।

"ठहरो !" एक भ्रावाज ने पुकारा श्रीर न नजदीक भ्राकर हम दोनों के बीच भुक्त । कंग वोला — "मेरे देश के तरीके की 'वनीकेग' से उचटकर मेरे पास तक

"क्या तुम लोग जहाज त्यह इसका चेहरा है ? तव तो बहुत दयावान है "क्या तुम लोग जहाज त्यह इसका चेहरा है ? तव तो बहुत दयावान है "श्रपने हाथ दूर दुर्भ भरता है ? वह दव रहा है । क्वीकेग ! ग्रलग हटो

"ग्रुपने हाथ दूर रूप परता है । पर पर रहा है। पराजा । जान है। "इधर देखे थह तो किसी ग़रीव का गला पीसना है। क्वीकेग ! ग्रुर "तुरुखो, वह तुम्हें जल्दी ही उठाकर फ़ेंकने वाला है। मैं डरता हूं

ल वह जाग न जाए।"

विकिश वहां से उठकर बिल्कुल उसके सर के पास सरककर जा वै श्रीर श्रपना वहीं हंसिए वाला पाइप जलाने लगा । मैं पैरों पर वैठा । हम से वाले के ऊपर ही श्रदल-वदल कर पाइप सरकाते रहे । इस वीच पूछने प क्वीकेग ने श्रपने उसी टूटे-फूटे ढंग से समकाने की कोशिश की कि उसके वे में कुर्सियों श्रीर सोफ़ों के न होने पर यही रिवाज है कि वड़े लोग, जैसे बादशा ऊंचे श्रफ़सर श्रीर बड़े-वड़े श्रादमी साधारणतः छोटी जाति के लोगों को लिंद कर उसी तरह वैठते हैं श्रीर श्रपने पूरे मकान को सजाने के लिए केवल श्रा दस वेकार श्रादमियों को ढूंढना होता है श्रीर उन्हें खम्भों तथा सीढ़ियों बरावर जमा दिया जाता है । यही नहीं घूमने-फिरने के समय इससे वड़ा श्रार मिलता है श्रीर वे उन वगीचे की कुर्सियों से कहीं श्रच्छे होते हैं तथा चलत फिरती घूमने की छड़ी वन जाते हैं । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कि के नीचे गीली श्रीर नम जमीन पर वैठने के लिए किसी श्रफ़सर ने श्रम गुलाम को बुलाया श्रीर उस पर वैठ गया।"

इस दास्तान को बताते हुए हर बार 'क्वीकेग' मुक्ससे पाइप मांग लेता थ सोने वाले के सर के ऊपर से वह उस पाइप के ब्रागे का हिस्सा पकड़ता था

"यह किसलिए, क्वीकेग ?"

"वहुत सरल, भारी, ग्रोह ! वहुत ग्रासान ।"

दो वार पाइप लेने पर ही मुर्भे लगा कि क्वीकेंग के मस्तिष्क में अप पाइप के सम्बन्ध में कोई भयानक याद चक्कर काट गई जिसने उसके मन ह भी थोड़ी तसल्ली दी। तभी हम दोनों उस सोने वाले की खोर आर्कायत हुए अब उस भिचे हुए नाक के छेद से तम्बाखू का धुंखा घुसकर उस पर अस् दिखाने लगा। उसने छींक लेने के ढंग से सांस खींची जैसे उसकी नाक में कं तकलीफ़ हो, तब एक दो-बार करवट ली और आंखें मलते हुए स्टक्तर बैठ गया।

"हल्लो ! तुम तम्बाकू पीने वाले कौन लोग हो ?" ग्रान्टिर में उसने सांस लेते हुए कहा।

"जहाज पर जाने वाले श्रादमी", नैंने बदाव दिया—"यह कद चलेगा ?"

"ऐ-ऐ, तुम लोगं इसमें चल रहे हो ? यह आज चल रहा है । कप्तान कल रात में आ गया ।"

"कौन ? कैंप्टेन ग्राहाव ?"

"तव ग्रीर कीन ?"

आहाव के सम्बन्ध में में कुछ और सवाल करने जा रहा था तभी ठपर देक पर शोर मुनाई दिया।

"हल्लो ! स्टारवक जग गए हैं", मल्लाह वोला—"वह वड़ा प्यारा चीफ़ मेट है, ग्रच्छा ग्रादमी, वर्मात्मा भी । लेकिन ग्रव चारों ग्रोर चहल-पहल है । मुभे चलना चाहिए" कहते हुए वह डेक पर गया । हम भी टसके पीछे गए ।

स्रव सुनहरी सुवह हो गई थी। जल्दी ही जहाज के कर्मचारी दो-दो तीन-तीन करके साने लगे। जहाज के चालक हिले-हुले। मेट लोग सब तरफ छुटे हुए ये और किनारे वाले लोग कुछ न कुछ साखिरी सामान लाडे जा रहे थे। स्रीर कैप्टेन स्नाहाब स्रपने केंद्रिन में सान्त बैठा रहा।

ŞŞ

श्रन्त में, दोपहर तक, जहाज के कर्मचारी हट गए, 'चैरिटी' श्रपने बहनोई दूसरे मेट स्टब को श्रपनी श्राखिरी सौगात एक हैट श्रीर रसोइए को एक श्रतिरिक्त बाइविल देने के बाद नाव पर उत्तर गई तो 'पिकोड' किनारे से हिला श्रीर दोनों कैंप्टेन पेलेग श्रीर विल्दाद केविन से निकले। चीफ मेट की श्रीर मुड़ते हुए पेलेग ने कहा:

"क्यों मिस्टर स्टारवक ! ३ ग्राहाव भी विल्कुल तैयार है—३ नहीं भ्राना है न ? सब लोगों को बुला लो यहीं।"

"पेलेग ! चाहे जितनी जल्दी हो लेकिन वेकार की वातें करने की कोई जरूरत नहीं है", विल्दाद वोला—"लेकिन दोस्त स्टारवक ! श्रव हमारी वात सुनो।"

श्रव क्या होगा ? जहाज चलने ही वाला वाला था कि कैप्टेन पेलेग श्रीर कैप्टेन विल्दाद छोटे डेक की श्रोर वढ़ गए। लग रहा था जैसे यात्रा में वे दोनों मिलकर संचालन करेंगे जैसे वंदरगाह में कर रहे थे। कैप्टेन श्राहाव श्रभी तक दिखाई नहीं दिए थे। सिर्फ लोग यही कर रहे थे कि वह केविन में ही हैं। ठीक भी था कि जहाज चलना गुरू हो, वह खाड़ी से वाहर निकलकर खुले समुद्र में पहुंचे, इस सबमें कैप्टेन की तो कोई जरूरत नहीं थी। यह तो 'पाइलट' का काम था। यही नहीं, लोगों का कहना यह भी था कि चूंकि वह श्रभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था इसलिए श्रभी भी नीचे ही था। ऐसा ही व्यापारी जहाजों का भी नियम है कि जहाज चलाने का काम 'पाइलट' का होता है श्रीर कैप्टेन काफी समय तक महाहों के सामने नहीं श्राता।

श्रव एक प्रकार से कप्तान का काम विल्दाद नहीं केवल पेलेग कर रहा घा। वह तेज स्वर में वोल रहा था, हुक्म दे रहा था, इसलिए श्रव सोचने का भी समय नहीं रह गया था।

"ऐ नाजायज लड़को ! उधर—उघर ।" ज्योंही मल्लाहों ने प्रमुख मस्तूल को संभाला त्योंही वह चीखा ! "मिस्टर स्टारवक ! उन लोगों को वहां कि खदेड़ो ।"

"तम्बू को यहां रखो।" दूसरा हुक्म था। जैसा मैंने कहा था, वन्दरगाह के श्रलावा जहाज पर तम्बू नहीं लगाया जाता।

"पहिए पर तार लपेटो । खून और तूफान ! — कूदो !" भ्रगला हुन्म था भीर कर्मचारी पहिए की ओर बढ़ गए।

जहाज की चाल तेज होने के समय पाइलट की जगह साघारणतः श्रामे होती है। यहां पेलेग और विल्दाद भी लाइसेंसजुदा पाइलट ये श्रीर श्रपने जहाजों की पाइलट की फ़ीस वे बचा लेते थे। विल्दाद तो इस समय ऊपर उठने वाले लंगर की प्रतीक्षा में जहाज के सामने की श्रोर था श्रीर कभी-कभी कोई भजन गा उठता था, जिससे जहाज का भार खींचने वाले मजदूर कुछ

श्रानित्त हों जो स्वयं भी वूबिल ऐली की लड़िक्यों के सम्वन्ध में श्रपनी खुशी में कोई सहगान (कोरस) गा रहे थे। वह तब, जब कि तीन दिन पहले ही बिल्दाद ने सबको हुक्म दिया था कि कोई फ़ोश (गन्दा) गाना पिकोड पर नहीं गाया जाएगा खासतौर पर जब जहाज दौड़ पकड़ रहा हो, श्रौर उसकी वहन चैरिटी ने हर जहाजी की वर्ष पर 'वाट' की एक-एक प्रति रख दी थी।

इसी बीच, जहाज के दूसरी थ्रोर देखते हुए पेलेग चिल्लाया थ्रौर बहुत डरावने ढंग से वकफक करता पीछे की थ्रोर भागा। मैंने तो समभा कि लंगर उठने से पहले ही वह जहाज को डुवा देगा थ्रौर तभी जैसे मेरा हाथ थ्रपने श्राप पतवार पर चला गया। मैंने 'क्वीकेग' से भी यही करने को कहा। उस समय हम दोनों ही सोच रहे थे कि इस शैतान पाइलट के साथ यात्रा करने में हमने अपने को कितने भयंकर खतरे में डाल दिया था। मैं यह भी सोच रहा था कि सात सौ सतहत्तरवीं 'ले' के स्थान पर धर्मात्मा विल्दाद से कुछ बढ़िया बातें तो सुनी ही जा सकती हैं थ्रौर तभी अचानक मेरी बगल में एक तेज धक्का-सा लगा। घवड़ाहट में घूमने पर दिखाई दिया कि कैंप्टेन पेलेग का पैर मेरे पास से पीछे हट रहा है। वह मुफ पर लगी पहली ठोकर थी।

"क्या व्यापारी जहाजी में इसी तरह काहिली होती है ?" वह चीखा ! "ऐ भेड़ की खोपड़ी वाले ! उठ ! उठ ! और अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ! तुम लोग उठते क्यों नहीं ?—सब उठो ! क्यूहीग ! उठ, लाल गलमुच्छों वाले छोकरे ! ऐ स्काच टोपी वाले ! तू भी उठ, ऐ हरी पैन्ट वाले ! उठ । मैं कहता हूं तुम सब उठो और अपनी आंखें उठा शो ।" कहते हुए वह चरखी की ओर बढ़ गया । वह अपने पैर ढीले करके पटकता जा रहा था और अविचलित विल्दाद अपना भजन गाता जहाज बढ़ाए जा रहा था । मैं सोच रहा था कि कैप्टेन पेलेग ने आज कोई शराब जरूर छान ली है ।

भ्रन्त में, लंगर उठा, पाल तान दिए, श्रीर हम ग्रागे वंदने लगे। वदी सर्दी थी। उत्तर का छोटा-सा दिन रात में डूव गया श्रीर हमने अपने श्रापको खुले श्रीर चौढ़े सर्द समुद्र में पाया श्रीर किसी चमकदार जिरहवस्तर की तरह वर्फ़ीली हवा श्रीर कोहरे ने हमें वर्फ़ से डक दि किलेवन्दी के दांते चमक रहे थे, श्रीर जहाज के मक रही थी जैसे किसी भारी हाथी की सूंड के नीचे के चमकदार दांत।

इस समय पाइलट का काम करने वाला पतला विल्दाद, यात्रा के पहले टों में जहाज वढ़ाए गया और जहाज में भयंकर सर्दी भर गई। ठंडी हवा शोर र रही थी साथ ही रस्सों के खिचने-खुलने की आवाजें आ रही थीं। तभी ल्दाद की स्थिर आवाज में सुनाई दे रहा थाः

> उफनती वाढ़ के परे प्यारे मीठे खेत— जैसे हरी चादर पहने खड़े हों। वैसे ही पुराने कैनान में यहूदी खड़े थे— ग्रीर दीच में जार्डन था।

वे मीठे शब्द इतने मीठे मुक्ते कभी नहीं लगे। उनमें नई आशाएं श्रीर नई मंगें थीं। विशाल श्रतलांतक महासागर की उस डरावनी सर्द रात में भी श्रीर री वास्कट श्रीर पैर तर होते हुए भी, मुक्ते लग रहा था कि श्रनेक सुखमय तम मेरे लिए मौजूद हैं। काड़ियों श्रीर पितयों में जैसे स्वगं की सुपमा भर ही थी। जैसे नए वसन्त में नई घास उगी हो, जिसपर श्रभी किसी ने पैर भी। रखा हो, वह जोती भी न गई हो श्रीर वह श्राधी गिमयों तक वैसी ही बनी ही हीं।

श्रव हमारी चाल इतनी तेज हो चुकी थी कि दोनों पाइलटों की श्रावश्य-कता नहीं रह गई थी। वह भारी नाव जो हमें बढ़ाने के लिए श्रव तक हमारे जाय चल रही थी—श्रव श्रलग होने लगी।

इस मौके पर पेलेग श्रीर विल्वाद श्रीर विशेष रूप से कैंप्टेन विल्वाद क्या सोच रहे होंगे, इसे याद करने भर से ही श्राश्चर्य होता था श्रीर श्रिप्रय भी नहीं लग रहा था। विवा होने में दुःख है, हां, किसी को छोड़ने में कितनी तकलीफ़ होती है ? एक जहाज श्रपनी वड़ी लम्बी श्रीर डरावनी यात्रा को चल पड़ा है, दोनों तूफानी श्रन्तरीपों से भी श्रागे—जहाज, जिसमें उसकी गाढ़ी कमाई के डालर लगे हैं, जिसमें उस जहाजी ने कभी मेट के रूप में यात्रा की थी, उस जैसा बूढ़ा श्रादमी एक बार फिर समय के निर्देशी जवड़ों श्रीर भय का सामना करने चल

पड़ा है, भ्रपनी रुचि की जगह को छोड़ने में सचमुच कितनी पीड़ा हो रही थी।

१. नगर।

वहलकदमी कर रहा था। विदा के शब्द कहने को केविन तक भागकर रसा, फिर दौड़कर डेक पर ग्राया श्रीर हवा के रख पर नजरें गड़ाई, अन्तहीन विशाल उल-राशि को देखने लगा, जिसकी सुदूर सीमा पर हिष्ट से पूरे पूर्वी महाद्वीप थे। बरती की ग्रीर देखा, सूनी दिशाओं की ग्रीर देखा, दाएं-वाएं देखा, सब तरफ देखा श्रीर किसी तरफ नहीं देखा ग्रीर अन्त में जैसे मशीन की तरह रस्से की खूंटी के चारों ग्रीर लपेटते हुए एकाएक भटके से तन्दुरस्त पेलेग का हाथ यामते हुए, हाथ में लालटेन लेकर तथा उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर हड़ स्वर में बोला, "कुछ भी हो, दोस्त पेलेग! मैं सब कुछ पार कर ले जाड़ंगा। हां, मैं सब कुछ सहन कर सकता हं।"

वेचारा बूढ़ा दिल्दाद ज्यादा से ज्यादा देर लगा रहा था, ब्रातुर कदमों से डेक पर

इन्हीं वातों को पेलेग ने दार्शनिक की भांति अपनाया, लेकिन अपनी उस सब दार्शनिकता के वावजूद, लालटेन पास पहुंची तो उसकी आंख में एक आंसू चमकता दीख पड़ा। वह भी केविन से डेक, डेक से केविन, कभी एक बात किसी से—तो दूसरी स्टारवक से करने को, लगातार भाग-दौड़ कर रहा था।

लेकिन अन्त में वह अपने साथी की और मुड़ा और जैसे अपनी आखिरी दृष्टि फेंकिकर बोला—"कैंप्टेन विल्दाद! आओ, हमें चलना होगा। उस मुख्य डेक में लौटना होगा! नाव है! नजदीक आने के लिए विल्कुल पास आ जाओ। जल्दी करो। सावधानी से! सावधानी से! आओ विल्दाद! विदा दो। स्टारवक! तुम्हारा सौभाग्य जागे और मि० स्टव! तुम्हारा भी और मि० पलास्क! तुम्हारा भी (अलविदा)—और आज के बाद तीन साल तक नन्तुकेत में शाम को घर पर गरम खाना तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। हुरें! चल दिया!"

"साथियो ! भगवान की तुम पर कृपा हो ग्रौर वह सबको ग्रपनी पिवत्र हिया में ले ले ।" लगभग फुसफुसाकर विल्दाद कह गया । "मुभे ग्राशा है कि ज्ञ जल्दी ही ग्रच्छा मौसम मिलेगा जिससे कैंप्टेन ग्राहाव तुम्हारे वीच में ग्रा सिकेगा। उसको खुशनुमा धूप की जरूरत है जो सबको गरम देशों की ग्रोर मा वढ़ने पर मिलेगी। शिकार में बहुत सतर्क रहना, जहाजियो ! नावों को वेकार हा मत दौड़ाना हारपूनर ! इस साल में देवदार के समान सेडार वृक्षों के तस्ते पूरे मैसे तीन प्रतिशत बढ़ जाएंगे। तुम लोग ग्रपनी पूज्य प्रार्थना भी मत भूलना।

मिस्टर स्टारवक ! स्याल रखना कि लोग फालतू सीढ़ियों को वेकार करें। श्रोह ! पाल की कीलें हरी श्रालमारी में हैं। जहाजियो ! किसमस में—भगवान के इन दिनों में—व्हेल का श्रिषक शिकार मत लेकिन किसी बढ़िया मौके को भी मत छोड़ना क्योंकि फिर वह भगविन सीगात को लौटाना होगा। मिस्टर स्टव ! शराव के पीपों रखना। हो सकता है वे कुछ रिस रहे हों। मिस्टर पुलास्क ! श्रगर विल जाए तो स्त्री-संग से बचना। गुड-वाई, गुड-वाई ! पनीर को वर्तन में मत रखना नहीं तो खराव हो जाएगी, मिस्टर स्टारवक ! मध्यान रखना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार खना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार स्थान रखना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार स्थान रखना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार स्थार स्थान रखना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार स्थार स्थान रखना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार स्थार स्थार स्थार स्थान स्थान स्थान रखना—वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है श्रीर घ्यान रख श्रगर स्थार स्था

"कैप्टेन विल्दाद ! भ्राभ्रो, चलो ! ज्यादा उपदेश मत दो,—हटो हुए पेलेग उसे एक तरफ ले गया भीर दोनों नाव पर कूद पड़े।

जहाज श्रीर नाव अलग-अलग हो गए। रात की सर्व श्रीर नम ह में चलने लगी। एक चीखती हुई तूफ़ानी समुद्री चिड़िया ऊपर से नि तेज हवाश्रों के भोंके डरावनेपन से चक्कर लेते रहे। हमने भारी दिल बार 'चियसं' कहा, श्रीर श्रतलांतक महासागर की एकान्तता में भाग्य श्रांखें बन्द करके कूद पड़े।



नन्तुकेत से चलने के कई दिन वाद तक जहाज पर कैंप्टेन झाहाव में कुछ भी पता नहीं चला । मल्लाह लोग ग्रपने टाइम से हटते ग्रीर दूस वाले ग्रा जाते । लग रहा था कि वे ही जहाज के कप्तान हैं । वस क वे कैंप्टेन के केविन से एकाएक ऐसे हुक्मनामें लेकर निकलते थे जिनका नहीं हो सकता था । ग्रीर इससे यही स्पष्ट था कि वे दूसरे की मर्जी के हैं हैं । वैसे जनका सुप्रीम लार्ड ग्रीर श्रफसर वहीं था, श्रपने केविन में श्रके ऐसे किसी श्रादमी की दृष्टि से दूर था जिसे वहां प्रवेश पाने की श्राज्ञा न

नीचे के पहरे से छूटकर मैं जब भी डेक पर चढ़ता तो फौरन ग़ीर

कि कहीं कोई नया चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है। का-सतर्कता का अनुभव के वारे में जो मेरी उत्कंठा थी वह अब समुद्र के एकान्त में भार ईसू के क्रास गर भुंभलाहट बनती जा रही थी। फटेहाल एलीजाह की वे वेग्न की पूरी गतें अनायास मेरे मस्तिष्क में अप्रत्याशित शक्ति होकर आ रही

प्रकसर मेरी भुंभलाहट बढ़ती ही जा रही थी। किसी दूसरी मनोस्थिति में तापें वाटों के उस धर्मोपदेशक की सनकी वातों का मजाक उड़ाने को भी तैयार था, तेकिन उस समय उनकी याद भी सहन न कर पा रहा था। इस तरह की प्राशंका या व्याकुलता ( यही कह लीलिए इसे ) का जहाज की यात्रा में कोई स्थान नहीं था। यों वे हारपूनर श्रीर उनके साथ के मह्ताह मेरी श्रव तक की ारिचित व्यापारी कम्पनियों के मल्लाहों से कहीं श्रधिक उजड़, नुशंस श्रीर श्रनेक गातियों के थे। लेकिन यह सब उन तीनों बड़े श्रफसरों-मेटों की मेहरवानी है के वे चाहें तो इस प्रकार की निरांशावादी भावनाओं को बढ़ने दें या घटने दें प्रीर चाहें तो समुद्रयात्रा को वड़ा आनन्ददायक भ्रीर सरल बना दें। उन तीनों इंचे अफसरों में तीनों ही अमेरिकन थे-एक नन्तुकेत का, एक वाइनयार्ड का प्रीर तीसरा केप का। वन्दरगाह से जव जहाज चला या तो क्रिसमस के दिन ये भीर भ्रुवप्रदेश की-सी किटकिटाती सर्दी पड़ रही थी। फिर भी हर क्षरा हमारा जहाज दक्षिए। की स्रोर भाग रहा था स्रीर उस निर्दय सर्दी को हर प्रक्षांश के साथ पीछे छोड़ता चला जा रहा था। सुवह को ग्रभी भी भूरा घुत्रां ग्रीर उदास कोहरा छाया रहता था ग्रीर हवा के ग्रच्छे रुख के काररा जहाज पानी में भागता चला जा रहा था जैसे उछल-उछलकर उदास मन चल रहा हो क्योंकि एक बार जब दोपहर के पहले के पहरे से बदल कर मैं डेक पर श्राया श्रीर तख्तों की श्रीर नजर सीधी की तो उस भागने वाली सर्दी की कैंप-कैंपी से भर गया। सभी शंकाएं दूर हो कर सचाई सामने श्रा गई—कैंप्टेन श्राहाव श्रपने छोटे डेक पर खड़ा था।

देखने में न तो कोई शारीरिक वीमारी ही या न उससे मुनित के चिह्न उसमें दिखाई दे रहे थे। वह एक ऐसा ग्रादमी दिखाई दिया जैसे कोई खूंटे से ग्रलग कर दिया गया हो। ज्यों श्राग ने ग्रंग-ग्रंग जलाया नहीं वेकार कर दिया हो या जैसे उम्र की ताजगी का कोई एक ग्रंश निकल गया हो। उसका ऊंचा चौड़ा शरीर जैसे ठोस घातु का बना दिखाई दे रहा था ग्रीर ऐसा दला हुन्ना था जैसे मिस्टर स्टारवक ! स्ट्रांस । एक गहरा चोट का निशान जो कुछ सफेद था उसके करें। श्रोह ! न्रू स । एक गहरा चोट का निशान जो कुछ सफेद था उसके करें। श्रोह ! न्रू स होकर उसके छोट-से मुंह श्रीर गर्दन तक गया था श्रीर किसमस में छिप गया था। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेड़ के बीच में लेकिन । में छिप गया था। वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेड़ के बीच में भेजें। थी दरार पड़ गई हो। जैसे श्राकाश की विजली ऊपर से श्राकर शाख भेजें। थी दरार पड़ गई हो। जैसे श्राकाश की विजली ऊपर से श्राकर शाख भेजें। यो दरार पड़ गई हो। जैसे श्राकाश की विजली अपर से श्राकर शाख भेजें। यो किसी चीट के जिस की सर्फ दगीला कर गया हो। वह निशान पैदायशी था या किसी चीट के जिस की यादगार—कोई नहीं कह सकता था।

उसका व्यक्तित्व उदासी लिए होते हुए भी इतना प्रभावशाली था कि में देर तक खड़ा ग्राहाव को देखता रहा श्रोर सोचता रहा कि उसकी वह उदासी उस हाथी दांत के-से चमकदार एक पैर के कारण नहीं, जिस पर वह खड़ा है क्योंकि मैं समभ रहा था कि समुद्री लोगों में यह रिवाज है कि वैसा पैर वे किसी स्पर्म व्हेल के जबड़े का बनाते हैं। उस बूढ़े गे-हेड इंडियन ने कहा— "जापान से दूर उसके मस्तूल उखड़ गए थे लेकिन वहीं दूसरा मस्तूल खड़ा करके वह चलता रहा लेकिन उसके लिए घर नहीं भागा। उसमें ऐसी ही ग्रनोखी वातें हैं।"

एक ही-सी चेहरे की मुद्रा देखकर मैं परेशान था। पिकोड के छोटे डेक के दोनों ओर, और दिशा वदलने वाले तस्ते को बांधने वाले रस्सों के बहुत पास प्रकार होता होद था—करीव श्राध इंच के जो पेंदे में छेद करके बनाया

प्त छोटा-सा छेद था—करीव श्राध इंच के जो पेंदे में छेद करके बनाया था, उसीमें उसकी वह हड्डी का पैर टिका हुआ था। उसका एक हाथ फैला अग था जिससे वह रस्सा पकड़े था। इस तरह कैंप्टेन श्राहाव तना हुआ खड़ा था और जहाज के सामने की नोक पर स्थिर दृष्टि गड़ाए था। वहां जैसे स्थिरता और दृढ़ता तनी हुई खड़ी थी, श्रीर उस सघी हुई निर्भय दृष्टि में जो सामने की देख रही थी जैसे स्थायी श्रीर कभी न मुकने की भावना चमक रही थी। वह एक शिव्द भी नहीं वोल रहा था, न उसके अफसर ही उससे कुछ कह रहे थे किन्तु उनके हर क्षाण के चेहरे की श्रदल-वदल से दिखाई देता था कि जैसे

१. ग्रीस में एक स्थान।

२. एक ग्रीक योद्धा ।

मालिक की आंख के सामने वे एक उल फत, एक कप्ट और एक सतर्कता का अनुभव कर रहे हैं। यही नहीं, मूडी और गुमसुम आहाव अपने चेहरे पर ईसू के कास की-सी तेजी और भय लिए खड़ा हुआ था। जैसे किसी महान दुःख की पूरी ताकत और उसका गौरव सामने लिए खड़ा हो।

पहली वार हवा में बाहर श्राने के वाद वह बहुत जल्दी ही श्रपने केविन में लौट गया। लेकिन उस सुबह के वाद वह कर्मचारियों को नित्य दिखाई >> लगा। कभी वह घुरी की कील के पास खड़ा होता या कभी श्रपने हाथी के स्टूल पर बैठा होता या घीरे-घीरे डेक पर टहलता होता। जैसे-जैसे श्रासा का घुंघलापन कम होता गया बैसे वह भी सरल होता गया शौर उसकी उद भी कम होती गई। जैसे जहाज चलते समय जो मौसम था उसकी मौत की सर्दी ही उसे एक कोने में पड़े रहने को विवश किए रही। घीरे-घीरे वह हो गई शौर वह डेक पर चमकने लगा शौर श्रव घीरे-घीरे ऐसा हुश्रा कि डेक पर प्रायः निरंतर ही दिखाई देने लगा। लेकिन वह श्रव भी दूसरे मस् की तरह निर्थंक बना हुश्रा था। पिकोड श्रव श्रपना मार्ग बनाः रहा था श बहेल के शिकार की तैयारियों की देखभाल के लिए मेट लोग पूरी तरह श्रवुभवी थे तथा उसमें श्राहाव से काम लेने या उसे उत्तेजित करने की समय श्रावश्यकता भी नहीं समभते थे—ऐसा लग रहा था उसी खाली समें श्राहाव की भौहों के ऊपर वादलों की तहों की तहें जम रही थीं जैसे र ऊंची चोटी ही चाहिए।

श्रीर श्रव गरम मौसम तथा छुट्टियों का-सा वातावरण वनाता जा रहा जिससे श्राहाव खुश था। जैसे लाल गालों वाली, नर्तकी लड़िकयां—श्र श्रीर मई—सर्दियों में प्राणियों के वैरी जंगलों में श्रपने स्वदेश से धूमने हों। जैसे विलकुल श्रकेला, सूखा श्रीर विजली से जला हुशा श्रोक का पेड़ इन खिलिखलाती हुई मेहमानों के लिए कुछ हरी पत्तियां भेज देगा, उसी त लुभाने वाली उस लड़िकयों की-सी चंचल हवा से श्राहाव भी भर गया। ए दो वार उसकी श्रांखों में हल्की मुस्कान चमकी। उसकी जगह कोई दूर व्यक्ति होता तो उसमें खिलिखलाहट के फूल भी भरते!

जा सकता, सर " तनते हुए स्टब कह गया।

"तव दस वार गधा वन, और खचर, सुग्रर, गधा। भाग यहां से नहीं तो तुभसे इस दुनिया को दमभर में हल्का कर दूंगा।"

कहते हुए भ्राहाव ऐसे डरावनेपन से श्राग वढ़ा कि स्टव भ्रनजाने ही पीछे हट गया।

"ऐसी वातों का मैंने सख्त जवाव दिया है", कहते हुए स्टब नीचे केविन में उतर गया । स्टब सोचता गया-'यह तो बड़ी विचित्र वात है । स्टब ! रको । मुभे पता नहीं मैं क्या करूं, लीटकर उस पर चोट करूं या क्या ? या भ्रपने घुटनों के बल गिरकर माफी मागूं ? हां-इस तरह का विचार मेरे मन में ग्रा रहा था लेकिन में सोच रहा या कि वह पहला ही श्रवसर था जब में माफी मांग रहा था या प्रार्थना करूंगा। यह वड़ी भ्रनोखी वात होगी-वहुत श्रनोखी, श्रीर श्रनोखा तो वह भी है, उसे चाहे जिस तरह से देखा जाए, इस तरह के अजीव आदमी के साथ सबने पहली ही वार समुद्रयात्रा की है। वह मेरी ग्रोर कैसे लपका ! - उसकी ग्रांखें जैसे वारूद के प्याले की तरह थीं। क्या वह पागल हो गया है ? जैसे जब कोई डेक चरचराता है उसी तरह की स्यिति उसके दिमाग की भी है। वह चौवीस घंटों में तीन घंटे से प्रधिक विस्तर पर रहता ही नहीं श्रीर तब भी सोता नहीं। उस कमश्रवल स्टेवार्ड ने भी तो यह कहा था कि सुबह को उस बूढ़े के सब रात के कपड़े तितर-बितर श्रीर सिकुड़े पड़े रहते हैं, चादर जमीन में पैरों के पास लोटती है, पलंगपोश में गांठें बंधी होती हैं, श्रीर तिकया इतना गरम हो जाता है मानो उस पर कोई तपी हुई लाल ईट रखी रही हो। गरम बूढ़ा ग्रादमी। मेरा ख्याल है—स्थल पर जिसे कुछ लोग एक 'ग्रात्मचेतना' कहते हैं, यह वही है। यह एक प्रकार की 'टिक-डाली-री' है--जैसा वे कहते हैं, दाढ़ के दर्द से भी बुरा । ठीक है, ठीक है, मुफे मालूम नहीं यह वया है लेकिन भगवान ने, मुफे उससे वचा लिया। उसकी कोई वात समभ में नहीं श्राती । उस कमग्रक्ल स्टेवार्ड को शक है कि श्राहाव रात में न जाने क्या पकड़ने के लिए दौड़ता है। में जानना चाहता हूं। वह किसे पकड़ता है ? क्या यह अनोखी वात नहीं है ? लेकिन इसका क्या कहना-ये तो पुरानी वातें हैं--- श्रीर उघर ऊंघ श्राने लगी। यह भी क्या कि इस दुनिया में सिर्फ सोने के लिए पैदा होना ? यह भी वैसी ही अनोखी वात है जैसी वच्चे करते र्ग्रौर पैदा होने पर सबसे पहले सोते ही रहते हैं । लेकिन, क्या किया,जाए, जो ात सोचो वही ग्रनोखी है। लेकिन यह तो मेरे सिद्धान्त के विरुद्ध है। सोचो त—यह मेरा ग्यारहवां निर्देश है, श्रोर जब मौका मिले सो जाग्रो, वारहवां । ो फिर सोया जाए । लेकिन उसने मुभे कुत्ता क्यों कहा ? उसने मुभे दस बार ाधा कहा **ग्रौर उस पर पूरी शक्तिभर वका**—चीखा। क्या मालूम वह मूर्फ गेकर ही मार देता, मुभे जान से मार डालता ? हो सकता है कि उसने ठोकर गरी ही हो ग्रीर मैंने न देखी हो क्योंकि मैं तो उसकी भौंहों के तनाव से ही ावड़ा गया था । साफ की हुई हड्डी की तरह उसकी **ग्रां**खें चमक रही थीं । ग़ाखिर मुभे हो क्या गया है ? मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा ही न रह पा रहा । जैसे उस बूढ़े ने शायद मेरे शरीर में कुछ गड़वड़ी कर दी है । हे भगवान ! हो सकता है, तब में किसी डरावने ख्वाव में हूव गया होऊं। लेकिन कैसे ? तेसे ? कैसे ? एकं ही तरीका है कि इस घटना को थोड़े समय के लिए भुला देया जाए ग्रीर भूले वाले पलंग पेर सो जाया जाए। तव सुवह देखा जाएगा के ये विचार दिन की रोशनी में क्या रूपे धरकर आते हैं।'

Zu

बड़ा रहा ग्रीर तब जैसा कि ऐसे मौकों पर कुछ दिनों से हमेशा उसके साध होने लगा था, उसने पहरे के एक मल्लाह को बुलाया श्रीर नीचे भेजकर श्रपंत हाथीदांत वाला स्टूल तथा पाइप मंगवाया । बाइनाकिल<sup>9</sup> लैम्प से पाइप जला कर श्रीर स्ट्रल डेक की मौसमी हवा के रुख की <mark>तरफ़ र</mark>खकर वह <mark>वैठ गया श्री</mark>ः ग्रइप पीने लगा ।

जब स्टब चला गया तो श्राहाव जहाज की किलेबन्दी पर कुछ देर त्क भुक

किवदन्ती है कि पूराने जमाने में नार्वे के समुद्र-प्रेमी वादशाहों के सिहासन गर्वें की व्हेल के दांतों से तैयार किए जाते थे । <sup>'</sup>इस समय **प्रा**हाव को हड्डियं

**की वनी तिपाई पर बैठे देखकर कौन नहीं कह** सकता या कि वह भी एक शाह

वह सन्दूक, जिसमें कम्पास रखी रहती है।

1144 66 Lea ale 1141 t "तव दस वार गधा वन, ग्रीर खचर, सुग्रर, गधा। भाग यहां से नहीं तो त्भसे इस दुनिया को दमभर में हल्का कर दूंगा।"

कहते हए ग्राहाब ऐसे डरावनेपन से ग्रागे वढ़ा कि स्टब ग्रनजाने ही पीछे

हट गया। "ऐसी वातों का मैंने सस्त जवाव दिया है", कहते हुए स्टव नीचे केबिन

में उतर गया। स्टब सोचता गया—'यह तो बड़ी विचित्र वात है। स्टब!

रको । मुभे पता नहीं मैं क्या करूं, लौटकर उस पर चोट करूं या क्या ? या

श्रपने घुटनों के वल गिरकर माफी मागूं? हां—इस तरह का विचार मेरे मन में ग्रारहाथा लेकिन में सोच रहाथा कि वह पहला ही ग्रवसर था जब मैं माफी मांग रहा या या प्रार्थना करूंगा। यह वड़ी अनोखी वात होगी - न्टला

म्रानोखी, श्रीर मनोखा तो वह भी है, उसे चाहे ज़ि"क । तए । में भ्रागे पांइप ना तरह के श्रजीव श्रादमी के साथ सबने पहली

मेरी श्रोर कैसे लपका ! — उसः श्रा पाइप समुद्र में फेंक दिया। उसकी श्रा क्या वह पागल हो गया है ? है। उसके उसने पर एक तलवार उसने लिख निया पर पापल हा गया ह । हिं। उसके दूदने पर एक बुलबुला उठा, लेकि स्थिति उसके दिमाग की भी गया। अपना पिचका टोप लेकर आहाब लंगड़ाते हु पर रहता ही नहीं और

यह कहा था कि सुबह पड़े रहते हैं, चादर होती हैं, लाल 🕏

भ्रगले दिन सुबह स्टब ने एलास्क से सब कुछ कह सुनाया। ''ऐसा ग्रनोखा सपना, किंग-पोस्ट ! मेंने कभी नहीं देखा । तुम उस बूढ़े

बीदांत वाले पैर को तो जानते हो-हां, तो मैंने देखा कि उसने उससे मु ठोकर लगाई श्रीर जब मैंने उलटकर ठोकर लगानी चाही तो मैं कसम खाब कहता हूं कि मेरा पैर भी साथ ही उखड़ा चला गया। श्रीर तब ऐ देखो

म्राहाव एक ऊंचा पिरामिट-सा दिखाई दिया घीर मैं एक गुस्सावर मूर्ख तरह उस पर दनादन लातें चला रहा था। लेकिन एलास्क ! इससे ज्या

हैं और पैदा होने पर सबसे पहले सोते ही रहते हैं। लेकिन, नया किया, जाए, जो वात सोचो वही ग्रनोखी है। लेकिन यह तो मेरे सिद्धान्त के विरुद्ध है। सोचो मत-यह मेरा ग्यारहवां निर्देश है, श्रीर जव मौका मिले सो जाग्रो, वारहवां। तो फिर सोया जाए। लेकिन उसने मुभे कुत्ता क्यों कहा ? उसने मुभे दस वार ाधा कहा और उस पर पूरी शक्तिभर वका-चीखा। क्या मालूम वह मुक्ते ठोकर ही मार देता, मुक्ते जान से मार डालता ? हो सकता है कि उसने ठोकर मारी ही हो और मैंने न देखी हो क्योंकि मैं तो उसकी भी हों के तनाव से ही घवड़ा गया था। साफ की हुई हड्डी की तरह उसकी आंखें चमक रही थीं। श्राखिर मुक्ते हो क्या गया है ? मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा ही न रह पा रहा -हुं। जैसे उस बूढ़े ने शायद मेरे शरीर में कुछ गड़वड़ी कर दी है। हे भगवान ! में सकता है, तब में किसी डरावने खाव में ह्रव गया होऊं। लेकिन कैसे ? को फीरन जाता के लिए भुला दी हो तो वह भारी वेइज्जती होता सी जाया जाए। तव सुवह देखा जाएगा रह गई। लेकिन फ्लास्क ! श्रव उस रुविस की र आते हैं।' है। जब मैं पिरामिड पर त्रपनी ताकत ग्राजमाई के वालों का-सा समुद्री श्रादमी-- जिसकी पीठ पर श्राया । उसने मुक्ते कन्घे से पकड़ा ग्रीर मुक्ते चारों तरफ. રપૂ क्या कर रहेहो ?' वह बोला। उसने मुफे रपटाया। रू ऐसा चेहरा ! लेकिन अगले क्षरा मैं अपने डर पर काबू पा गये. हूँ मैंने श्राखिर कह डाला—'श्रीर मिस्टर कूवड़राम! श्रापका यही बुक भुका है, क्या मैं जान सकता हूं ? क्या तुम्हें भी एक ठोकर दूं' लेकिन, हे भगवे साथ पलास्क ! में इतना कह ही पाया था कि उसने अपनी पीठ मेरी श्रोर घुमा दी भुका, श्रीर बहुत-से सरकंडे उसने वसीटे जो उसके चारों श्रीर लिपटे हुए थे, तब तुम क्या सोचते हो कि मैंने क्या देखा ? जिन्दा तूफ़ान । उसके पीछे अनगिन कांटे थे जिनकी नोकें सामने निकली हुई थीं। दुवारा सोचकर मैंने कहा—'मैं सोचता हूं - मैं तुमको ठोकर नहीं लगाऊंगा।' 'समभदार स्टव ?' उसने कहा-'समफरार स्टल'---ग्रीर श्रपने श्राप बड़बड़ाता ग्रीर कुछ मुंह में चभुलाता रहा। र्वं किन्तु जय मैंने देखा कि वह समऋदार स्टब ! होशियार स्टब ! बड़बड़ाता ही रहा तो मैं हुवारा पिरामिड को ठीकरें लगाने की केक कर कर कर मुक्ते रोका श्रीर बोला-'ठोकरें लगाना बन्द क

लिए, चलो, हम वहस कर लें। कैप्टेन ग्राहाब ने तुमको ठोकर लगाई तो हुगा? वह एक वहुत वड़ा ग्रादमी है ग्रीर उसने ठोकर भी हाथीदांत ने से लगाई है। इसमें परेशान होने की क्या वात है? यह तो एक सम्मान ह इज्जत! पुराने जमाने में इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े लार्ड महारानी के पैर की ठ खाने में इज्जत समभते थे। तब उनको ऊंचे ग्रोहदे मिल जाते थे। तु ग्राहाब ने ठोकर मारकर बड़ा ग्रीर समभदार ग्रादमी बना दिया है। उठोकर को इज्जत समभना। उलटकर ठोकर लगाने की कभी मत सोच "कहते-कहते वह हवा में लोप हो गया। मैं खर्राट भरता रहा ग्रीर क लेता रहा। जब संभला तो देखा भूले वाले पलंग पर सो रहा हूं। प्लास् ग्रव क्या सोचते हो?"

"मुभे नहीं मालूम । वैसे तो निरी मूर्खता दिखाई देती है।"

"हो सकता है। हो सकता है। एलास्क ! लेकिन इसने मुभे अवल दी वह देखो, आहाव वहां पीछे की ओर भांकते हुए दीख रहा है। अच्छाई इस है कि तुम उस बूढ़ें को अकेला ही रहने दो। वह जो कुछ कहें—सुन लो। क्यों चीख रहा है ? सुनो !"

"मस्तूल की तरफ, वहां ? सब लोग गौर से देखो । वहां आसपास हैं । अगर तुम कोई सफेद व्हेल देखो तो उछटाना ।"

"प्लास्क ! श्रव उसके वारे में क्या सोचते हो ? क्या कोई श्रनोखी सामने नहीं है ? देखो-ह्वा में भी कुछ श्रजीव वात लग रही है। सा इसे प्लास्क ! श्राहाव के दिमाग में भी कुछ वैसी ही तेजी है। लेकिन, खामो वह इवर ही श्रा रहा है।"

# 50

# ( त्राहाय का प्रवेश : तव वाकी सव )

उस पाइप की घटना के बाद श्रविक दिन नहीं बीते होंगे कि एक. सुबह के नारते के बाद श्राहाब, श्रपनी श्रादत के श्रनुसार, केविन के बी रास्ते से ऊपर डेक पर चढ़ा। वहुत-से जहाजों के कप्तान उस समय वैसे ही चहलक़दमी करते हैं जैसे भले लोग खाना खाने के बाद घोड़ी देर बगीचों में टहलते हैं।

शीघ्र ही उसके स्थिर हाथीदांत के पैर की ग्रावाज उन तहतों पर सुनाई पड़ने लगी। जहाज के पटरे भी, जिनपर वह चहलक़दमी कर रहा था, उसके कदम इतने ग्राविक ग्रम्यस्त हो गए थे कि गड्डे पड़ गए थे, जैसे भूगर्भ से निकले पत्थरों पर पड़ जाते हैं। ग्राप ग्रगर गीर से देखें तो उसकी पतली ग्रीर निशान पड़ी भींहों पर भी पैरों के ग्रीर भी विचित्र चिह्न पड़े हुए हैं— उसके चिरजाग्रत, चिर ग्रस्थिर विचारों के पद-चिह्न।

लेकिन उस समय उसके वे निशान गहरे मालूम होते थे, उसके लड़खड़ाते पैरों से भी गहरे निशान वन रहे थे। श्रीर श्राहाव श्रपने श्रंतरंग विचारों से इतना भरा हुश्रा था कि जव-जव वह मुड़ता तथा जैसे-जैसे मुख्य मस्तूल से वाइनाकिल तक घूमता था वैसे ही वैसे उसके विचार पलटते दीखते थे, जैसे वह कदम बढ़ाता था वैसे ही वे बढ़ते थे, सचमुच वह विचारों में इतना हूबा हुश्रा था मानो वाहर का हर किया-कलाप एक भीतरी सांचे पर गढ़ा हुश्रा हो।

"फ़्लास्क ! क्या तुमने ग़ीर किया ?" स्टब फुसफुसाया—"उसके ग्रंदर के मुर्ग़ी का वच्चा चोंच मारकर ग्रंडा फोड़ रहा है। ग्रव वह जल्दी ही बाहर निकलने वाला है।"

घंटे वीतते गए, श्राहाव कभी अपने केविन में वंद हो जाता, कभी निकलकर डेक पर उसी तरह चहलक़दमी करने लगता।

शाम होने वाली थी। श्रचानक किलेवंदी के पास श्राकर वह ठहर गया श्रीर श्रपने हाथीदांत वाले पैर को एक छोटे छेद में जमाते हुए श्रीर एक हाथ से एक रस्से को पकड़ते हुए उसने स्टारवक को हुदम दिया कि हरेक को ऊपर भेज दो।

"सर !" इस विचित्र हुनम पर ताज्जुव करते हुए मेट बोला क्योंकि ऐसा हुक्म किसी खास वात के अलावा, जहाज पर कभी नहीं दिया जाता।

"सवको ऊपर भेज दो", ग्राहाव ने दोहराया—"मल्लाहो ! चलो, यहां ग्राग्रो।"

श्रव जहाज के सव लोग इकट्ठे हो गए

श्राहाव तूफान श्राने के समय के क्षितिज-सा दीख रहा था। जहाज की किलेवंदी पर जल्दी से नजर फेंककर उसने जहाज के कर्मचारियों को देखा। साथ ही अपने स्थान से हिला श्रोर जैसे एक भी शागी उसके पास न हो, वह फिर चहलक दमी करने लगा। सिर भुकाए, पिचका हैट हाथ में लिए वह काफी देर तक टहलता रहा, लोगों के बीच चल रही उत्सुक कानाफूसी पर विना ध्यान दिए।

तभी सावधानी से स्टव ने फ़्लास्क के कान में कहा—"ग्राहाव ने हम सबको वहां इसलिए बुलाया है कि हम पैदल चलने वालों का कोई कारखाना देखें।" लेकिन यह स्थिति भी जल्दी समाप्त हो गई। तब एकाएक रुककर वह चीखा:

"लोगो ! तुम लोग किसी व्हेल को देखो तो क्या करोगे ?"

"उसके लिए चिल्लाएंगे !" बहुत-सी ग्रावाजें एक साथ ग्राई ।

"वहुत ठीक !" पूरे संतोप के साथ ग्राहाव ने कहा।

"श्रीर फिर उसके बाद वया करोगे?" दूसरे कुछ लोगों को संबोधित कर श्राहाब ने प्रश्न किया।

"नीचे उतरेंगे और उसका पीछा करेंगे।"

"श्रीर तुम कौन-सी घुन श्रलापोगे?"

"एक मरी व्हेल या एक स्टोव-बोट !"

हर म्रावाज के साथ बूढ़े का चेहरा खुशी से म्रधिकाधिक भरता जाता। साथ ही जहाजी भी म्राश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे म्रौर सोच रहे थे कि वे ऐसे निरर्थक प्रश्न पर क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं।

् तव श्राहाव ने उनकी उत्सुकता को श्रीर वढ़ाते हुए कहा—"तुम सव ं मस्तूल वालों ने सफेद व्हेल के लिए मुभे हुवम देते पहले ही सुना है। देखों!

तुम यह स्पेन के एक श्रींस के बराबर सोना देख रहे हो ?"—एक सोने के सिक्के को सूरज के सामने चमकाते हुए उसने कहा—"लोगो ! यह सोलह ढालर का दुकड़ा है। तुमने देखा ? मिस्टर स्टारवक ! मुभे वड़ा हथौड़ा दो।"

जब तक मेट हथीड़ा लाया, श्राहाब बिना बोले सोने के सिनके को श्रपनी वास्केट में रगड़कर जैसे चमकाता रहा श्रीर मुंह से कुछ ऐसे भन्-भन् करता रहा जैसे उसके भीतर की शक्ति के पहियों के चलने की श्रावाज श्रा रही हो श्रीर वास्तव में उसकी शक्ति को हुंकार रही हो।

स्टारवक से वड़ा हथीड़ा लेकर वह वड़े मस्तूल की ग्रोर वढ़ा। उसके एक हाथ में हथीड़ा ऊपर उठा ग्रोर दूसरे में सोने का पासा फलक रहा था। ऊंची ग्रावाज में तव उसने संवोधित किया—"जो भी मुभे सफेद सर वाली व्हेल लाकर देगा जिसकी भौंहें तिरछी हैं ग्रीर जवड़ा टेढ़ा है, जो भी मुभे सफेद सर वाली व्हेल लाकर देगा जिसकी पीठ पर तीन छेद हैं, जो उस सफेद व्हेल को ला देगा—मेरे मल्लाहो ! वही इस सोने का ग्रधिकारी होगा।"

"हुज्जा ! हुज्जा !" जहाजी चिल्लाए जैसे फरफराते मोम गमे को वे मस्तूल पर सोने की कील से ठोक रहे हों।

"वह सफेद व्हेल है," ग्राहाव ने हथीड़े को एक ग्रीर पटकते हुए कहा— "सफेद व्हेल। मल्लाहो! उसकी तलाश ग़ौर से करना। सफेद पानी को भी ग़ौर से देखना। एक भी सफेद बुलबुला देखना तो चिल्लाना शुरू कर देना।"

इन सबमें टाशटेगो, डैग्यू ग्रीर क्वीकेंग सबसे ज्यादा सम्मान ग्रीर ग्राश्चर्य से देख रहे थे ग्रीर उस तिरछी भौंहें तथा टेढ़े जबड़े को सुनकर जैसे उन्हें ग्रपनी बीती याद ग्राने लगी थी।

"कैंप्टेन ग्राहाव! सफेद व्हेल वही होगी जिसे कुछ लोग 'मोवी डिक' के नाम से पुकारते हैं?" टाशटेगो ने पूछा।

"मोबी डिक ?" म्राहाव चीला—"टाश! तब तुम सफेद व्हेल को जानते हो ?"

"सर ! क्या पानी में नीचे जाने के पहले वह अनोखी तरह से अपनी पूंछ हिलाती है ?" इस मजािकया आदमी ने जान-बूभकर कहा।

"ग्रीर क्या उसका यूयुन भी विचित्र है ?" डैग्यू ने कहा—" उसके यूयुन में वाल हैं ग्रीर उसकी रफ़्तार भी काफी तेज है । है न, कैप्टेन ग्राहाव ?"

"ग्रीर उसके शरीर पर एक-दो-तीन ग्रोह ! कैप्टेन ! उसमें बहुत-से भाले गड़े हैं," क्वीकेंग ने रुकते-ग्रटकते हुए जोड़ दिया—"ग्रीर वह उलटती-पलटती है, उसकी तरह वैसी—" जैसे वोलने के लिए शब्द ढूंढ़ रहा या ग्रीर अपना हाथ ग्रपने ग्राप ऐसे मरोड़ रहा था जैसे किसी वोतल का कार्क खोल रहा हो—

"उसकी तरह" वैसी '''

"कार्क खोलने का पेंच !" ब्राहाव चि शरीर पर ब्रनगिनत भाले लगे हैं। ऐडैग्यू! वह इतनी सफेद होती है जैसे हमारे नन्तुकेत के सालाना मेले में सफेद कन का ढेर लगता है। श्रोर टाशटेगो ! वह ऐसे पूंछ हिलाती है जैसे हवा के तेज भोंकों में फटा पाल उड़ता है। मौत श्रोर शैतान ! मल्लाहो ! वही मोवी डिक है जिसे तुमने देखा है—मोवी डिक "मोवी डिक।"

श्रव तक स्टारवक, स्टव श्रीर प्लास्क खामोशी से श्रपने श्रफसर की वातों को ताज्जुव से सुन रहे थे। तभी श्रचानक स्टारवक के दिमाग में एक वात श्राई श्रीर वह बोल ही पड़ा: "कैंप्टेन भाहाव! कैंप्टेन श्राहाव! मैंने मोबी डिक के वारे में सुना है लेकिन मोबी डिक ने श्रापका पैर नहीं खाया था?"

"तुमसे किसने कहा ?" म्राहाव चिल्लाया तव खामोश हो गया—"ऐ
स्टारवक ! ऐ मेरे सव प्यारे मल्लाहो ! वह मोबी डिक ही थी जिसने मुभे
लंगड़ा कर दिया, उसीकी वजह से मुभे म्राज हाथीदांत के पैर पर खड़ा होना
पड़ रहा है। ऐ"ऐ"" वह भयानक ग्रीर अंची ग्रावाज में जानवर की तरह
सांस खींचने लगा जैसे किसी चूहे का हृदय विघ गया हो। "ऐ"ऐ ? वही
नापाक सफेद मछली थी जिसने मेरा पैर कृतर डाला ग्रीर मुभे जीवन भर के
लिए लंगड़ा बना दिया।" तब दोनों हाथ फैलाते हुए ग्रपने पूरे जोश से वह
चिल्लाया—"ऐ"ऐ! मैं उत्तमाशा, हानं, नार्वे मेलट्रोम तक उसका पीछा करूंगा
ग्रीर तब उसका नाश करूंगा। ग्रीर इसीलिए तुम लोग भी जहाज पर लाए
गए हो—मल्लाहो! कि उस सफेद व्हेल को पृथ्वी के दोनों छोर तक तलाश
करो ग्रीर धरती के सब तरफ ढूंढ़ो जब तक कि ग्रपनी फुंकार में वह काला खून
न उगलने लगे ग्रीर उसकी पूंछ हिलना बन्द न हो जाए। तुम लोग श्रव वया
कहते हो ? क्या ग्रव तुम लोग उस पर ग्रपनी ताकत ग्राजमाग्रोगे ? मैं सोचता

"हां, हां !" हारपूनरों श्रीर जहाजियों ने उस उत्तेजित बूढ़े श्रादमी के निकट श्राकर कहा—"हम सफेद व्हेल को तेजी से ढूंढ़ेंगे। मोबी डिक पर हमारा तेज वर्छा पढ़ेगा।"

हूं कि तुम लोग काफी बहादुर दिखाई देते हो।"

"तुम सब पर भगवान की कृपा हो," वह वीला, मानो सिसकियां भी भर रहा था भीर चील भी रहा था—"साथियो ! तुम सब पर भगवान की कृपा हो । रसोइये ! ग्राग का वड़ा वर्तन उठाकर लाग्रो । मिस्टर स्टारक्क ! मु क्यों लटकाए हुए हो ? क्या तुम सफेद मछली का पीछा नहीं करोगे ? क्या तु मोबी डिक का शिकार करने को तैयार नहीं हो ?"

"में तो उसके फटे जबड़े का शिकार करूंगा ही श्रीर मौत का भी, कैंप्ते श्राहाव ! यदि श्रपने रास्ते श्रा गई तो, लेकिन मैं यहां व्हेलों का शिकार कर श्राया हूं, न कि श्रपने कमाण्डर की किसी वात का वदला लेने। कैंप्टेन श्राहाब अगर श्रापने श्रपना वदला ले भी लिया तो उसके तेल से कितने पीपे भरेंगे चन्तुकेत के वाजार में उसका ज्यादा पैसा भी तो नहीं मिलेगा।"

"नन्तुकेत का वाजार ! वकवास ! स्टारवक ! मेरे पास श्राश्रो । तुमन् थोड़ा नीचे दावने की ज़रूरत है । भने श्रादमी ! श्रगर घन ही श्रकेला मापब हो तो सारी दुनिया के वहीखाते वाले संसार को ही श्रपना बहीखाता मान श्रीर एक-एक इंच के तीसरे हिस्से को गिन्नियों से नाप डालें । मुभे कहना ब है कि मेरे वदले से ही बहुत कुछ मिल जाएगा।"

"वह अपनी छाती ठोंक रहा है" स्टब फुसफुसाया—"वह किसलिए मेरा ख्याल है उसकी छाती चौड़ी तो है लेकिन है खोखली।"

"एक गूंगे, वहरे जानवर से बदला।" स्टारवक चिल्लाया— "यह तो ग्रा का सिर्फ ग्रन्था जोश है। पागलपन! एक गूंगी-बहरी चीज पर क्रोधित। जाना। कैंप्टेन ग्राहाव! यह तो वड़ा भ्रष्ट ग्रीर निन्दनीय लगता है।"

"चुप रहो ! तुम्हें थोड़ी दाव की जरूरत है। श्रादमी ! दुनिया की ह

दिखाई देने वाली चीज दपती की नक़ाव की तरह है। लेकिन प्रत्येक समय ह संदेहरिहत काम में—कुछ ज्ञजात किन्तु ऐसी तर्क की वात ज़रूर रहती है ज उस तर्करिहत नकाव के पीछे से निकाल कर उसे सामने ढाल देती है। अगर आदर दकराएगा तो उस नक़ाव के भीतर से। कोई कैदी विना दीवार तोड़े वाहर कैसे ज सकता है? मेरे लिए सफेद मछली वही दीवार है जो मेरे पास खड़ी है। कर्भ कभी में देखता हूं कि उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन इतना वहुत है। वह मु उत्तेजित करती है, वह मुभे हिला डालती है, उसमें में भयंकर शक्ति देखत हूं—इतना मैल जो मुभे विद्रोह करने को भड़काता है। वह साफ़ न होने वाल

१. एक शराव।

मैल ही है जिसको में घृणा करता हूं, वह सफेद मछली उसकी प्रतिनिधि है, स्वयं मूलवस्तु—लेकिन में अपनी उस घृएा से उसको रगड़ डालूंगा। श्रादमी मुभसे घुणा या निन्दा की बात मत करो। श्रगर सूरज भी मेरा श्रपमान व तो में उस पर भी चोट करूंगा। वयोंकि यदि वह वैसा करता तो में भी वै करता श्रीर इस तरह यह एक खरा सीदा है। सृष्टि की हर वस्तु पर घृणा श्राधिपत्य है। भले श्रादमी! वह मेरा गालिक भी खरा रील खेलता है। क्रपर कौन है ? सचाई की कोई सीमा नहीं है। श्रपनी श्रांख बन्द करो। उ मूखंतापूर्णं रृष्टि में इस स्थिति से श्रधिक श्रसद्ध चमक दिखाई देगी । तो—तो-तुम लाल-पीले हो रहे हो। मेरी गरमी ने तुम्हें पिघलाकर क्रोध से चमका दि है। स्टारवक ! लेकिन देखो-जो कुछ गुस्से में कहा जाता है, वह अपने अ समाप्त हो जाता है । कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गुस्से से भरे शब्दों का बु नहीं लगता। में तुम्हें जलाना या फोधित नहीं करना चाहता। देखो ! सा दिखाई देने वाले चमकते चमड़े को देखो-सूरण द्वारा चिवित सांस लेती रंगीन तस्वीरें । मूर्तिपूजा करने वाले तेंदुए श्रीर चीते-धर्म न मानने वाली ची जीवित रहती हैं थीर ये कैसी भुलसी जिंदगी विताते हैं उसका न कोई कार सोचते हैं न बताते हैं। यह जहाज के कर्मचारियों का समूह, भले श्रादमी ! दल ! गया व्हेल के मामले में वे भ्राहाव के साथ पूरी तरह नहीं हैं ? स्टब देखो ! वह हंसता हे ! वह सामने 'चिलियन' को देखो ! वह उसको सोचकर न बजा रहा है। ऐ ! ऐ ! तुम खामोश हो, श्रोह, तो यही तुम्हारा जवाब है। मे नाक से कोई चीज बाहर श्राई है जिसे इसने श्रपने फेफड़ों में भर लिया है , 🔭 ् स्टारवक श्रव मेरा है । वह गेरा विरोध श्रव नहीं कर सकता । वह श्रव बिद्रो

"भगवान मेरी रक्षा करे ! सबकी करे !" धीरे से स्टारवक बुदबुदाया।

लेकिन श्रपनी प्रसन्तता श्रीर मेट की उदासीनता में श्राहाब ने कुछ नहीं सुना। सामने खड़े जहाजियों की घीमी हंगी ही उसे सुनाई दी; र लिपटे पहिए के खुलने-लिपटने से उभरी श्रावाजें, मस्तूलों की श्रीर उटने व डांडों की छप-छा की श्रावाजें भी उसे न सुनाई दीं, मानो एक मिनट को सब दिल बैठ गए हों। एक बार फिर स्टारबक की श्रांखें जीवन की हढ़ता से चम उठीं, वह भीतरी हंसी समाप्त हो गई, हवा वह रही थी, डांडे चल रहे थे श्र

जहाज पहले ही की तरह आगे भागता चला जा रहा था। आह, तुम उपदेश और सावधानी ! जब आते हो तो रुकते भी क्यों नहीं ? लेकिन परछाइयो,— तुम भविष्य हो या चेतावनी ! मन के अन्दर का जो कुछ सच है उतना भविष्य कथन नहीं हो सकता। वाहरी रुकावटें कुछ भी हों लेकिन अन्दर की आवाज जब उठती है तो रोक असम्भव है।

"शराव का वर्तन! शराव का वर्तन!" ग्राहाव चिल्लाया।

वह छलकता पीपा सामने आते ही हारपूनरों की ओर घूमते हुए आहाव ने उन्हें अपने-अपने हथियार निकालने को कहा । अपने-अपने हारपून लिए हुए उन लोगों को उसे तार लपेटने के पहिए के पास सामने खड़ा किया, जब कि उसके तीनों मेट उसके बरावर अपने-अपने वर्छे लेकर खड़े हुए और जहाज़ के बाकी लोगों ने उन लोगों के चारों ओर एक गोल चक्कर बना लिया । एक मिनट को उसने खामोश खड़े होकर हर आदमी को गौर से देखा और उनकी खूंख्वार आंखें वैसे ही उससे जा टकराई जैसे खूंख्वार चीतों की आंखें उनके बड़े चीते से मिल जाएं, उसके पहले कि वह जंगली सांडों के निशानों को देख-कर उस और लपके। लेकिन, अफसोस ! उसे तो आदिवासियों के छिपे हुए जाल में फंसना था।

"पिश्रो श्रौर श्रागे बढ़ो !" मिदरा की लवालव भरी सुराही को सबसे पास खड़े जहाजी की श्रोर बढ़ाते हुए उसने जोर से कहा । "श्रभी सिर्फ जहाज के कर्मचारी पिएं। दौर चलने दो। छोटी-छोटी घूंटें—लोगो ! फौरन गले से नीचे। यह शैतान के खुर की तरह गरम है। ठीक है, ठीक है ! प्याला चारों श्रोर घूम रहा है। यह तुमको नशे में धुत् कर देगी। सांप की तरह श्रांखों में लपलपाएगी। बहुत श्रच्छे। खूब पिया तुम लोगों ने। मुभे दो—यह खाली है! तुमने जिन्दगी के साल देखे हैं—साथियो! वह उदास जिन्दगी ह्रव गई, समाप्त हो गई। रसोइए ! फिर भरो।

"मेरे वहादुरो ! इघर आश्रो । तुम सवको मैंने यहां इकट्ठा किया है । तुम मेटो ! श्रपने-श्रपने वर्छों को मेरे पास लाग्रो । श्रौर तुम हारपूनरो ! श्रपने-श्रपने हिययारों के साथ वहां खड़े होग्रो । श्रौर तुम मजबूत मल्लाहो ! मुभे श्रपने गोले में घेर लो श्रौर वैसे ही जैसे हम मछुश्रों के पूर्वज किया करते थे—मुभे भी करने दो । साथियो ! वह श्रभी देखोगे । हां ! लड़का श्रा गया क्या ?

बदमाश लड़के जल्दी नहीं लीटते । वह मुक्ते दो । यह शराव का वर्तन नयों उदास हो गया ?

"मेटो ! ग्रागे बढ़ो। ग्रपने-ग्रपने वर्छो की सलामी दो। बहुत ठी कहते हुए उसने तीनों वर्छों की लाठियां उनके स्पर्श-केन्द्र पर छुई स्रोर स्टा स्टब श्रीर तब बुलास्क को गीर से देखा। तीनों मेटों ने उसकी तेज, श्रीर भेदभरी दृष्टि को कूता। स्टब श्रीर क्लास्क उसके दृढ़ व्यक्तित्व के स अगल-वगल देखने लगे श्रीर स्टारवक की ईमानदार श्रांखें नीचे भूमि की

भूक गई।

"सब वेकार !" ग्राहात्र चीखा । लेकिन, शायद यह ठीक ही है। कभी तुमने मेरी विजली का धक्का ग्रगर एक वार भी सह लिया होता, हे श्रव तो मेरी वह तेजी जैसे बुफ ही गई है। श्रगर ऐसा मौका होता तो ही भटके में तुम्हारा काम तमाम हो गया होता। खैर। वर्छे गिराम्री। ऐ मेटो ! तुम तीनों को मैं यह काम सौंपता हूं कि तुम प्याले ले जाकर उन तीनों मूर्तिपूजक साथियों को दो-वे तीनों वहुत इज्जत वाले भले ग्रा — ग्रच्छे खान्दानी, मेरे वहादुर हारपूनर हैं। क्या यह काम तुच्छ है ? इ पोप भिलमंगों के पैर घोता है और श्रपनी खूबसूरत टोपी से कमंडल का नेता है। ग्रोह, मेरे प्यारे पादिस्यो ! तुम्हारी ग्रपनी विनम्नता तुम्हें भुकाए में तुम्हें हुक्म नहीं दे रहा हूं । तुम उसे अपने श्राप करो । श्रपनी लाठियां ह कर लो भौर कोने पकड़ लो, हारपूनरो !"

खामोशी से प्राज्ञा का पालन हुआ और हान्पूनर लोग लोहे के प्रलग हुए भाले जो लगभग तीन फीट लम्बे थे—पकड़े हुए, उठाकर उसके सामने हो गए।

लोहे से राके मत छेदो । इनको पलटो ! हां-है लो श्रीर जब तक मैं ढालूं, प

महं हलाहल वर्तन से उन हार

वेने वाले प्यालीं

शुभ कामना कर

है। ऐ हारपूनर

पियो । पियो श्रीर कसम खायो कि मोबी डिक की मौत हो । श्रगर मोबी डिक को हम न मारें तो भगवान हमें सजा दे।"

वे लम्बे और भारी भाले उठे तथा सफेद मछली व्हेल के विरुद्ध तरह-तरह के ख़ुशी तथा तेजी के शब्द हुंकारते हुए, शराव पीते हुए और मस्ती में सूमते हुए जहाजी डेक पर उछलने लगे। स्टारवक कांपने लगा, पीला पड़ गया और घूम गया। एक बार फिर वह जाम सब के सामने घूमा। तब धीरे-बीरे हाथ हिजाते हुए सब तितर-वितर हो गए। श्राहाव अपने केविन में चला गया।

25

केविन में जहाज के पीछे की खिड़िकयों के पास, श्राहाय श्रकेला बैठा है, श्रौर वाहर नजर गड़ाए है।

जहां कहीं भी मैं यात्रा करता हूं मुक्ते जागरण की उदासी श्रीर परेशानी उठानी पड़ती है। पीले समुद्र, पीले गाल। वे ईट्यां लु लहरें ग्रगल-वगल से उफन कर श्राती हैं श्रीर मेरे जहाज को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। करने दो, लेकिन मैं निकल जाता हूं। सामने ही हमेशा चमकने वाले पहिए के फाले के निकट वे शराव की तरह लहरें इतनी गरम व रंगीन लगती हैं। सुनहली किरएों नीले समुद्र का आलिंगन करती हैं। दोपहर के बाद का सूरज धीरे-धीरे डूबते हुए शाम को ग्रस्त हो जाता है। तब मेरी ग्रात्मा जैसे जागती ग्रीर उत्तेजित होती है। वह ऊंचाई में यक चुकी होती है। तो क्या जो ताज मैं पहने हूं वह वहुत भारी है ? लम्बार्डी का यह लोहे का ताज ? लेकिन फिर भी बहुत-स रत्नों से यह चमकता रहता है ग्रीर में इसकी पहनते हुए भी इसकी चमक का श्रनुभव नहीं कर पाता। श्रंघियारे में सिर्फ सोचता भर हूं कि कुछ पहने हूं जो मुक्ते चौंधिया कर दुःख में घेरे रहता है। सोना नहीं—मैं सिर्फ लोहा जानता हूं। वह ऊंचा-नीचा किनारा ही है जो मेरे सामने भनकारता है। लगता है जैसे मेरा दिमाग सहत धातु से टकराता रहता है। जैसे यह मेरी खोपड़ी फौलाद की हो। मानो किसी भयंकर लड़ाई में मुक्ते लोहे के टोप की श्रावश्यकता नहीं है।

मेरी भोंहों के नीचे जैसे तेज गर्मी है। श्रोह! कोई दिन था जब सवेरा मुक्तमें श्रानन्द उल्लास भरता था श्रोर शाम श्राराम श्रोर शान्ति देती थी। श्रव जैसे सब समाप्त हो गया है। यह सुन्दर प्रकाश मुक्तमें रोशनी नहीं भरता है। हर प्रकार की सुन्दरता जैसे मुक्ते पीड़ा लगती है क्योंकि मैं उसका श्रानन्द नहीं ले सकता। श्रनुभूति की तीक्ष्णता होते हुए भी मुक्तमें उसको भोगने की शक्ति नहीं है। श्रफ्सोस! कितने दुःख श्रीर वेदना की बात है? स्वर्ग में भी शोक! गुड़ नाइट, गुड नाइट! (श्रापना हाथ हिलाते हुए वह खिड़की से हट जाता है।)

वह कोई बहुत सख्त काम नहीं था। मैं कम से कम एक मजबूत व्यक्ति चाहता या किन्तु मेरा एक दांतुएदार चनकर उनके हरेक पहिए में सही बैठा जाता है ग्रीर वे घूमने लगते हैं। या, घगर ग्रापकी इच्छा हो तो, उन बहुत-सी दीमकों से बनाए गए श्रोट-से पहाड़ों को देखिए, वे मेरे सामने खड़े हो जाते हैं भीर में उनके प्रनुरूप लगता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ! दूसरों पर वारूद चलाने का धर्य होता है अपनी दियासलाई और आग की वरवादी। जो कुछ मैंने चाहा है उसे करने की हिम्मत की है और जो कुछ मैंने वाहा मैं करूंगा। वे मुभी पागल समभते हैं -स्टारवक समभता है, लेकिन मुभमें शैतान की-सी ताक़त है। मैं पागलपन का पगलाना हूं। उस तरह का पागलपन जो संतोप पाकर अपने आप कांत हो जाता है। भविष्यवाणी की गई थी कि मैं अपाहिज हो जाऊं श्रीर देखिए-मेरी एक टांग चली गई। श्रव में श्रपनी भविष्यवाणी करता ् हूं कि जिसने मुभे अपाहिज बनाया है में उसको समाप्त कर दूंगा। ग्रव फरिश्ता वनकर मेरे संकल्प को पूरा कराखो। यह सब उन सब महान देवताखीं भी श्रधिक है। ऐ क्रिकेट के खिलाड़ियो ! में तुम पर हंसता हूं। मैं वैसे नहीं कहूंगा जैसे स्कूल के लड़के गुण्डों और वदमाशों की सोहवत में करते हैं—ग्राप क्रपनी ही उम्र के किसी को लीजिए, मुक्किनी गांठ बांधकर मत दाविए। नहीं, तुमने मुफ्ते नीचे गिराया है और मैं फिर ऊपर उठ आया हूं लेकिन तुम अब भागकर छिप गए हो । अपने सूत के बोरों से निकलकर बाहर आस्रो । तुम्हें मारने के लिए मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। आयो ! ब्राहाव तुम्हारा अभिनंदन करता है। आश्रो श्रोर देखो, भ्या तुम मुभी पहचान सकते हो ? क्या मुभी

पहचान सकते हो ? तुम मुभे नहीं पहचान सकते वर्ना तुम ग्रपने ग्रापको पहचान जाग्रोगे ! ग्रादमी की कमजोरी तुममें है । क्या मुभे पहचानोगे ? मेरे निश्चित कामों के लिए मेरा रास्ता लोहे की पटरियों का बना हुग्रा है ग्रीर उस पर मेरी ग्रात्मा को दौड़ना है । ग्रसीम गहराई वाले खड्डों के ऊपर पहाड़ों के दिल को चीरते हुए, जल की तेज धार के बिछावन के नीचे बिना गलती किए मैं भागता हूं । मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं पड़ सकती ।

२९

# (बड़े मस्तूल के सहारे स्टारवक भुका खड़ा है)

मेरी ग्रात्मा पर वहुत वड़ा भार है। उस पर जरूरत से ज्यादा ग्रादमी का लदाव है, एक पागल ग्रादमी का दवाव । ग्रसहनीय चीट है यह कि पुक ग्रच्छा-भला श्रादमी एक पागल श्रादमी के कब्जे में रहे। लेकिन उसने तो मुक्ते विलकुल उखाड़कर फेंक दिया भ्रीर मेरे समस्त तर्कों को उड़ा दिया। मैं देखता हूं कि मुभे उसका अपवित्र अन्त दीख रहा है। लेकिन मुभे लगता है कि मुभे उसे श्रन्त तक पहुंचाने में उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी चाहना नहीं होती, किसी न छूटने वाली चीज से मैं वंधा हूं। मैं एक तार से वंधा हूं ग्रौर मेरे पास चाकू नहीं है कि मैं उसे काट सकूं। भयंकर वूढ़ा। वह चीखता है-उसके कपर कौन है ? इस सबसे कपर वह बड़ा प्रजातन्त्रवादी है-राजनीतिज्ञ, देखो ! अपने से नीची श्रेणी के आदिमयों पर वह कैसी हुकूमत चलाता है। श्रोह ! में श्रपने ग्रधिकार की दुदंशा साफ देखता हूं—विद्रोह करते हुए भी हुक्म मानो, इससे भी खराव यह है कि दया की भावना के साथ घृगा करो। उसकी श्रांत्रों में मुक्ते कोई ऐसी चीज दिखलाई पड़ती है, कि ग्रगर मेरी ग्रांखों में होती तो मैं बाकी न रहता। फिर भी श्राशा श्रभी भी वाकी है। समय श्रीर ज्वार की गति बहुत बड़ी है। वह घृिणत व्हेल अपने चारों भ्रोर के समुद्र के संसार में तैरती है श्रीर छोटी गोल्ड फिश ( सुनहली मछली ) के चारों श्रोर चमकदार गोला होता है। भगवान उसके स्वर्ग को श्रपमानित करने के कर्म को मुला दे तो कितना अच्छा हो । अगर मेरा दिल सीसे की तरह भारी न हो गया

होता तो मैं स्वयं वहीं करता। लेकिन मेरे समय की छड़ी जैसे निर्वल हो गईं है। मेरा हृदय घड़ी चलाने वाला पेंडुलम है किन्तु मेरे पास चाभी नहीं है कि मैं उसे फिर चला सकूं।

# (जहाज़ की ऊपरी किलेबन्दी से खुशियों की गूंजें)

हे भगवान ! ऐसे निर्दय जहाजी कर्मचारियों के साथ यात्रा, जिन्हें मानी मानवी माताशों का स्पर्श ही नहीं मिला। इस शार्क मछली के सागर में जैसे वह गया है। सफेद व्हेल जैसे उनके लिए सर्प-परी है। खामोश ! निर्दय म्रत्याचार ! खुशियां उभर रही हैं। जहाज के पीछे के हिस्से की शान्त उदासी पर गौर की जिए। मेरा ख्याल है जिन्दगी की यही सही तस्वीर है। आगे का उभरता हुम्रा समुद्र जहाज के म्रागे के खुशनुमा हिस्से से टकराता है। उस कलुपित थाहाव को भी घसीट रहा है जो जहाज के पिछले केविन में पड़ा हुमा चिन्तामग्न है, जो घनिद्रा के मृत जल पर वना हुमा है भ्रीर इससे भ्रधिक उसकी सनकी श्रीर मूर्खतापूर्ण वातों का वहां श्रधिकार है। यह जोर का शोर मुभमें सिहरन पैदा करता है। शान्ति ! ऐ खुशियां मनाने वालो ! अब अपने-ग्रपने काम धौर पहरे पर चलो। घोह ! जिन्दगी ! यह इस समय दिखाई दे रही है जब कि ग्रात्मा को हराकर बुद्धि के हवाले कर दिया गया है-जैसे जंगली भीर प्रज्ञान चीजों को भी जबर्दस्ती भोजन कराना पड़ता है--ग्रोह जिन्दगी ! घव तो तुभमें खिपा हुम्रा भय मुभी दिखाई दे रहा है। लेकिन वह .. डर मैं नहीं हूं। वह डर मुक्तसे मलग है ग्रीर इंसानियत की कोमल भावना के साथ है लेकिन फिर भी मैं तुभ उदास ग्रीर ग्रभागे भविष्य से लहूंगा। मेरा ं राथ दो, मुक्ते पकड़ो, मुक्ते वांघो, ग्रो मेरे श्राशीवींद प्राप्त श्रच्छे गुगाो !

# ( स्टच अकेला खड़ा एक गांठ ठीक कर रहा है )

हा ! हा ! हा ! हूं ! अब गला साफ हुआ। मैं तब से सोच रहा या लेकिन ग्राखिर यह 'हा ! हा !' करनी पड़ी। ऐसा क्यों ? क्योंकि सभी ग्रद्भुत ग्रौर विलक्षरण वातों का सबसे सुगम ग्रौर समऋदारी का उपाय हंसना है। ग्रीर जो होना है वह होगा पर एक न एक ग्राराम हमेशा रह जाता है। वहीं जो सर्व सुख है - वह भाग्य द्वारा पहले ही से निश्चित है। स्टारवक से उसकी पूरी वातचीत मैंने नहीं सुनी लेकिन मेरी इन कमजोर श्रांखों से स्टारवक वैसा ही दीख रहा था जैसा उस शाम में खुद दीख रहा था। यह तय है कि वूढ़े श्राहाव ने ही उसे ठीक किया था। मैंने श्रनुमान लगा लिया, मैं जानता था, उसको वह सौगात मिली है, जैसे भाग्य ने वैसा ही तय कर दिया है नयोंकि जव मैंने अपनी आंख उसकी खोपड़ी पर भिड़ाई तो देख लिया। हां, स्टव ! समभ्रदार स्टव !--वह मेरा टाइटिल--मेरा नाम है। हां तो स्टव, उसका वया ? यह एक ढांचा है। मुफ्ते वह सब तो पता नहीं जो होने वाला है लेकिन जो होना है, हो । मैं तो ऐसे ही हंसता रहूंगा । उन सव डरावनी वातों में इतनी वदतमीजी भरी है तो मैं क्या करूं। मुफ्ते तो वह मजाक ही लगेगा। इस समय, घर पर मेरी वह रसीली नाशपाती क्या कर रही होगी? चीख-चीखकर अपनी आंखें वाहर निकाल रही होगी। सबसे आखिर में पहुंचे हुए हारपूनर को दावत दे रही होगी। में कह सकता हूं, कि वह जहाज के भंडे की नरह खुश होगी श्रीर में भी वैसा ही खुश, श्रोह"

होता तो मैं स्वयं वहीर कविता है, कौन पुकारता है ? मिस्टर स्टारवक ? हां है। मेरा हृदण (स्वगत) वह मेरा ग्राला मफसर है। ग्रागर मैं गलती पर नहीं में उसे सिसे भी वड़ा उसका एक ग्रफसर है। —हां, हां! सर! यह काम निव
ग्रभी ग्राया।

39

ग्राधी रात, उपर किलेवंदी का मंच

हारपूनर श्रीर मल्लाह लोग

( श्रागे का पाल उठता है श्रीर पहरा दिखाई देता है, पहरेदार हुए, श्रथलेटे, मुक्ते हुए श्रीर लेटे हुए दिखाई देते हैं, सब लोग मिलकर गा रहे हैं।)

विदा, ग्रलविदा—स्पेन की महिलाग्नो ! विदा, ग्रलविदा—महिलाग्नो स्पेन की ! हमारे कप्तान का है हुवम—

नंतुकेत का पहला मल्लाह

हे लड़को ! भावुक मत बनो । यह हाजमे के लिए खराब है । टॉ

(गाता है श्रीर सब साथ देतें हैं )

कप्तान हमारा ड़ैक पै खड़ा था,
दूरवीन लिए हाथ में,
देख रहा था वहादुर व्हेलों को,
जो हर जगह तैरती रहती हैं।
श्रोह ! मेरे साथियो ! तुम्हारे पीपे हैं तुम्हारी नाव
पास हो बंघे हुए हैं रस्से,

एक मिलेगी, चरूर, वह सुन्दर घ्हें हैं। साथियो ! यह तय है, ानिश्चत है । इसलिए मेरे लड़को ! खुश होश्रो—दिल तुम्हारा वैठे ना— वह वहादुर भाले वाला ! ब्हेल जब मारेगा !

( छोटे डेक से मेट की आवाज़ ) ग्राठ घंटियां वजीं, देखो । नंतुकेत का दूसरा मल्लाह

कोरस बन्द करो । भ्राठ घंटियां वज रही हैं । क्या सुन रहे हो तुम लोग ? ऐ पिप ! तुम काले हब्शी ! मुभे पहरेदारों को बुलाने दो । मेरा वैसा मुंह है—हागशीड का मुंह । तो, तो (श्रयना सर नीचे के केविन की श्रोर मुकाता है) स्टार—बो—ली—न्स, ए—हो—य ! नीचे ग्राठ-ग्राठ घंटियां वज रही हैं ।

## हालैंड का मल्लाह

श्राज रात, मेट ! बहुत नींद श्राएगी । रात भी सोने के लिए वड़ी श्रच्छी है । उस बूढ़े मुग़ल की शराव में मैंने ऐसा ही कुछ देखा है । वह जैसे श्रीरों के लिए उत्तेजक है—वैसी ही भयानक । हम गाते हैं, वे सोते हैं—हां । वन्दूकों की कतारों की तरह नीचे जमीन पर सो जाश्रो । रात को श्रपनी-श्रपनी प्रेमि-काश्रों के सपने देखना वन्द रखना । यह मौत से उठने का वक्त है । उनको श्रन्तिम प्यार करके भगवान के फैसले के सामने श्रपने को खड़ा करना चाहिए । यही एक तरीका है । ऐ मस्टरडम का मक्खन खाते-खाते तुम्हारा गला तो खराव नहीं हुशा ?

#### फान्स का मल्लाह

हुश, दोस्तो ! कम्बल श्रोड़कर सोने के पहले हमें एक-दो बार थिरक लेने हो । तुम क्या कहते हो ? दूसरा पहरा श्रा रहा है । सीघे खड़े होश्रो । मेरे से पिप ! छोटे सेव-से पिप ! तुम्हारी भांभ कहां है । हुरें !

गाड़े बावन गैलन तरल वस्तु की माप वाला पीए '

#### पिप

## (ऊंघते ऋौर ऋालस्य में)

पता नहीं वह कहां है ?

#### फांस का मल्लाह

तो फिर अपना पेट पीटो और कान खींचो । मैं कहता हूं—थिरक-थिरक कर नाचो । खुशियां मनाओ । हुरों । घत—नाचोंगे नहीं ? तैयार होओ—हां, एक कतार में खड़े हो जाओ दो बार उछाल लो । अपने को ढीला करो । पैरों पर ! पैरों पर !

### श्राइसलैंड का मल्लाह

मेट ! मुक्ते तुम्हारा यह फर्श पसन्द नहीं है। यह मेरे लिए बहुत लोचदार है। मुक्ते वर्फ के फर्श पर सोने की ब्रादत है। मुक्ते दुःख है कि मैं इस विषय को नहीं मान सकता। लेकिन मुक्ते माफ करो।

#### माल्टा का मल्लाह

में भी, तुम्हारी प्रेमिकाएं कहां हैं ? किसी वेवकूफ के सिवा ऐसा श्रीर कौन श्रपना वायां हाथ दाहिने से पकड़कर श्रपने श्रापसे कहेगा—कैसे मिजाज हैं ? एक साथी चाहिए ! मुक्ते एक साथी जरूर चाहिए—लड़की !

## सिसिली का मल्लाह

ऐ, लड़लियां श्रीर वो भी जवान—तव मैं तुम्हारे साथ नाच सकता हूं। हां, हां, टिड्डे की तरह नाच सकता हूं।

#### लांग-भ्राइसलैंड का मल्लाह

हां, हां — सोने वालो ! हममें से ग्रभी श्रीर भी वाकी हैं। मैं कहता हूं हमें भविष्य में काम करना होगा। सभी, बहुत जल्दी शिकार में लग जाएंगे। ग्राह ! यह संगीत लहरें ले रहा है। श्राग्रो, नाची !

## ग्रजोर मल्लाह

( जपर चढ़कर केविन के ढक्कन के जपर खंजड़ी रखते हुए )

पिप ! लो ! श्रीर वहां वोक्त उठानेवाला यन्त्र कतकता रहा है। ऊपर

(उनमें से आधे खंजड़ी की आवाज पर नाचते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, कुछ पालों के रस्सों के पास लेटते हैं या सो जाते हैं। धीमे स्वर में कसमें खाई जाती हैं)

## श्रजोर मल्लाह

# (नाचते हुए)

वजाते जाग्रो, पिप ! वजाते जाग्रो ! जोर से थाम दो, खूव जोर से। ग्राग की तरह चमककर उछलो। घुंघरुग्रों को तोड़ दो।

#### विप

तुम कहते हो — घुंघरू ? — वह दूसरा चला। दूर गिरा। मैं तो उसे चूर-चूर कर ही दम लूंगा।

## चीनी मल्लाह

तो फिर श्रपने दांत किटिकटाश्रो श्रीर उन्हें भी चूर-चूर करके फेंको। श्रपने शरीर का एक पगोड़ा बना डालो।

#### फान्स का मल्लाह

ख़ुशियों में पागलो ! पिप ! जब तक मैं कहूं—लोहे की पत्ती पकड़े रहो। जंजीरों को तोड़ दो। ग्रपने ग्रापको फाड़ डालो।

## टाशटेगो

# (ख़ामोशी से तम्वाकू पीते हुए)

वह एक गोरी चमड़ी वाला आदमी है। इसे यह खशी मनाना कहता है। मैं वेकार परिश्रम नहीं करना चाहता।

### मान्वस का बूढ़ा मल्लाह

í

मुक्ते इसमें सन्देह है कि इन नाचने वाले मौजी लड़कों ने कभी सोचा भ है कि वे क्यों नाच रहे हैं ? मैं तुम्हारी कम पर नाचूंगा। यह तुम्हारी रात कं रानी की सबसे कठोर घमकी होगी कि अनुकूल हवा को भगाकर किनारे क दे। श्रो ईसूमसीह! हरे रंग की जहाजी वेड़ा और मूर्ख खोपड़ी के कर्मचारी! वाह-वाह—यह दुनिया तो एक गेंद है—वाल, जैसा कि पढ़े-लिखे लोग कहते हैं श्रोर इसलिए इसको एक वाल-रूम—नृत्यगृह—वना देना विलकुल ठीक है। नाचो, नाचो लड़को! तुम लोग जवान हो। कभी मैं भी ऐसा ही था।

### नन्तुकेत का तीसरा मल्लाह

श्रीह ! ऐसा सन्नाटा । यह शान्ति तो शान्त मौसम में व्हेलों के पीछे भागने से भी श्रविक बुरी है ।

(वे नाचना वन्द कर देते हैं श्रौर एक फूंड में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी वीच श्रासमान गहरा हो जाता है श्रौर हवा भी तेज चलने लगती है)

#### लास्कर का मल्लाह

ब्रह्मा की क़सम ! जहाज को जल्दी चलाने का तो मतलब होगा दीपक को बुक्ता देना। ग्राकाश में उत्पन्न गंगा की ऊंची लहरें हवा के साथ वह रही हैं। शिव ! जैसे तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा हो।

#### माल्टा का मल्लाह

(त्राराम से उद्कते त्रौर त्रपनी टोपी हिलाते हुए)

ये तहरें हैं—वर्फ की टोपियां, जो भव नृत्य करना चाहती हैं। जल्दी ही वे अपना सुनहला भन्या तोड़ डालेंगी। अगर ये लहरें सुन्दरियों का रूप ले लें तो में उनमें ह्वकर उनको खूब मथूंगा। दुनिया में इनसे मीठी चीज और कोई नहीं है—स्वर्ग का भी इससे कोई मुकावला नहीं है। वे चंचल और गरम आंखें, नृत्य करते हुए किसी सुन्दरी का भलकता हुआ वह चमकता-चौड़ा वक्ष, वे अपदार्भिन्ति अंगूर-लताओं-सी वाहें—जब हमें घेर लें तो उस आनन्द की वया वात है?

### सिसिली का मल्लाह

## (श्राराम से उद्कते हुए)

ऐसा मुभसे मत कहो। जवानो ! खामोश हो जाश्रो—ग्रंगों को ऐसी गहराई से लिपटना, दवाना, चिपकना, कांपना, श्रोठ ! दिल ! कूल्हा ! जैसे सब छू गए हैं—सब छिल गए हैं। वेरोक छूना, सहलाना ग्रीर चल देना—चलते ही चले जाना। लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं है। तुम अनुभव करो—ग्रानन्द दूसरी चीज है। ग्रो: —तुम मृतिपूजक हो ? (कोहनी मारता है)

### ताहिती का मल्लाह

हमारी नृत्य करने वाली छोकरियों की पवित्र नग्नता की प्रशंसा करो—
तारीफ़-तारीफ़ करो। हीवा-हीवा! ग्राह! भीना कपड़ा पहने, चौड़ी छाती
वाली ताहिती! मैं तुम्हारी चटाई पर ग्रभी भी भुका हुग्रा हूं लेकिन वह
मुलायम घरती फिसल गई है। मैंने चटाई को जंगल में बुने जाते देखा था। तब
पहले दिन मैं इसे हरी ही ले ग्राया था। लेकिन ग्रव इस्तेमाल होने के बाद वह
जजर हो गई। ग्राह मैं! मैं ग्रीर तुम कोई—इस परिवर्तन को सहन नहीं कर
सकते। ग्रगर तुम्हारी हरियाली को ग्राकाश में उगा दिया जाए तो कैसा हो?
भाले-सी अंची ग्रीर नोकीली चोटी पिरोहिटी से ग्राने वाली लहरों की गड़गड़ाहट को मैं सुन रहा हूं, जब वे उछलते हुए किनारे श्रीर गांवों में घुसती
चली जाती हैं?—वह विस्फोट! विस्फोट! ऊपर उठो, बीच में घुसो ग्रीर
तव उनसे मुलाकात करो। (उछलकर खड़ा हो जाता है)

### पुर्तगाल का मल्लाह:

किनारों को कुचलता हुग्रा समुद्र कैसे हिलोरें लेता है। मेरे प्यारो ! चट्टानों से टकराने से वचने के लिए संभले रहो ! तलवार की काट से भी तेज हवाएं श्रा रही हैं, ये प्रचण्ड होकर सब तरफ पुसती चली जाएंगी।

### डेनमार्कं का मल्लाह

चरचरात्रो !पुराने जहाज, चरचरात्रो ! जव तक तुम चरचरात्रोगे तभी तक तुम बने रहोगे । बहुत सुन्दर । मेट तुम्हें कसकर पकड़े हैं । कैटगैट टापू के किले से ज्यादा भय उसे नहीं रहता है क्योंकि उसे हर समय वाल्टिक सागर के तुफान

की वन्दूकों का मुकावला करना पड़ता है, वहां समुद्र का नाक उवलता रह है ।

# नन्तुकेत का चौथा मल्लाह

यह घ्यान रखना कि उसे कोई हुक्म दिया करता है। मैंने सुना है ब्राहाव ने उससे कह रखा है कि उसे हमेशा तूफ़ानी लहरों से लोहा लेना है जैसे किसी पानी के बुलबुले पर पिस्तील दागी जाए, उसी तरह अपना जहा उछलती लहरों में दाग दो।

# श्रंग्रेज मल्लाह

खून ! लेकिन वह बूढ़ा तो बहुत पुराना साथी है। हम छोकरों को उसक व्हेल की तलाश करनी चाहिए।

सब एक साथ

हां ! हां !

# मान्त्रस का वूढ़ा मल्लाह

तीनों देवदार के पेड़ कैसे हिलते हैं ? अगर एक देश से दूसरे देश को ले जाया जाए तो भी देवदार का वृक्ष बहुत समय तक ठहरा रहता है। लेकिन यहां जहाजियों की शामित मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। संभलकर ! पतवार

चलाने वालो - संभलकर ! इस मौसम में वहादुर से वहादुर दिल भी किनारे पर हट जाते हैं भीर जहाज पानी में फट जाते हैं। हमारा कैप्टेन श्रकेला है। ज्वानो ! सामने देखो — आसमान में एक और है — भूरे रंग का — डरावना ! देख रहे हो--- उसके अलावा चारों श्रोर अन्यकार है।

चससे क्या ? जो काले रंग से हरता है वह मुभसे डरे ! मुभसे वात साफ़ कर ली।

स्पेन का मल्लाह

(स्वगत) वह मूर्ख बनाना चाहता है, श्राह ! लेकिन पुरानी ईर्ष्या मुक्ते भभकोरती है। (श्राने वढ़कर) ऐ ! हारपूनर ! तुम्हारी जात इंसानियत का

सवसे भद्दा कालापन है—वहुत भद्दा ! शैतानियत की कालिख जैसा । लेकिन यह जुर्म नहीं है ।

डग्गू (गम्भीरता से)

हां, जुर्म नहीं है।

7

सेन्ट जागो का मल्लाह

वह स्पेन वाला या तो पागल हो गया है या गहरी छाने है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता या सिर्फ उसी के श्रकेले मामले में बूढ़े मुगल की गरमी बहुत देर से बढ़ रही है।

नन्तुकेत का पांचवां मल्लाह

वह क्या है ? विजली की कींघ ? हां।

स्पेन का मल्लाह

नहीं, डग्गू अपने दांत चमका रहा है।

डग्गू (उछलते हुए)

ऐ वौने ! मैं तेरी सफेद खाल श्रीर सफेद जिगर निगल जाऊंगा।

स्पेन का मल्लाह (उसके पास पहुंचकर)

जरा जिगर में चाकू गहराई से पार करना। भारी डीलडौल लेकिन छोटे दिल वाला!

सव मिलकर

भगड़ा ! भगड़ा ! भगड़ा !

टाशटेगो (फुफकार कर)

एक भगड़ा नीचे, श्रीर एक भगड़ा ऊपर ! खुदा श्रीर इन्सान—दोनों उपद्रवी—दोनों भगड़ालू ! दुष्ट !

वेलफास्ट का मल्लाह

भगड़ा ! त्ररे, भगड़ा ! कुंआरी मरियम की कसम ! भगड़ा हो गया। तुम्हारे सामने संकट उठ खड़ा हुआ।

#### भंग्रेज मल्लाह

भच्छा तमाशा ! स्पेन वाले का चाकू छीन लो। घेरा, घेरा डालो !

#### मान्यस का बूढ़ा मल्लाह

ठीक-तियार । वहां ! वह क्षितिज भी एक घेरा है । उस घेरे में केन ने वेल को मारा था । श्रच्छा किया, ठीक किया ! लेकिन भगवान ने तुम्हें गोल ें रे के लिए क्यों पागल बना दिया ?

#### छोटे डेक से मेट की यावाज

पालवाली रस्सी संभालो ! वड़े पालों को ठीक रखो, ऊपर ! ऊपर के पालों ते संभालने के लिए वहीं पास खड़े रहो ।

#### सव

तूफान ! तूफान ! कूदो, मेरे खुशियां मनाने वालो । (वे फैल जातें हैं)
पिप (पाल के पीछे छिपते हुए)

क्या—खुशियां मनाने वाले ? खुदा, इन खुशियां मनाने वालों की मदद हरे । वह पाल उघर जा रहा है ! जोर का घक्का ! हे भगवान ! नीचे भुको पेप ! यह राजदंड ग्रा गया । साल के ग्राखिरी दिन में तूफान से घिरे जंगल । यह ग्रिषक कप्टदायक है । ग्रखरोट के पेड़ों पर ग्रव कौन चढ़ सकेगा ? किन वे सब गालियां देते जा रहे हैं परन्तु मैं तो ऐसा नहीं कर रहा । उनके लए तरक्की के रास्ते हैं—वे स्वगं की राह पर हैं। कड़ाई से जमे रहना । जिमनी, कैसा तूफान है । लेकिन वहां वे लोग इससे भी बुरी हालत में हैं। वे वो जैसे तुम्हारी सफेद मछिलयां हैं—वे । सफेद मछिलयां । सफेद ब्हेल । शीं- । उन लोगों की हंसी-मजाक मैंने ग्रभी सुनी । वह सामने सफेद ब्हेल, शिर्र ! शर्र ! लेकिन वह वात सिर्फ एक वार हुई । वह भी सिर्फ ग्राज ही शाम को ग्रीर वह रिरो खंजड़ी की तरह मुक्ते हिला रही है । ग्रनाकोंडा जैसा वह बूढ़ा उन लोगों को कसम खिला रहा था कि वे उसे मारेंगे । ग्रोह ! तुम विशाल सफेद रंग के गगवान ! तुम यहीं कहीं ग्रन्थकार में छिपे हो । मुक्त काले लड़के पर । या करो । मुक्ते उन नृशंस लोगों से वचाग्रो जिनके हृदय से डर निकल । या है ।

लंका में पाया जाने वाला जल-सर्प ।

सफेद व्हेल म्राहाव के लिए क्या थी यह तो वताया ही जा चुका है; किन्तु वह कभी-कभी मेरे लिए क्या थी वह म्रभी मैंने नहीं वताया।

मोबी डिक के सम्बन्ध की प्रत्यक्ष वातों के अतिरिक्त जो लोगों में सनसनी पैदा करती थी, एक वात यह थी कि वह एक धुंधला-सा अकथनीय डर पैदा कर देती थी कि कभी-कभी उसके विचारों में आदमी पूरी तरह डूव जाता था। साथ ही वह कुछ ऐसी रहस्यमयी थी कि उसकी पूरी तस्वीर समक्ष में आने वाले ढंग से उतारने की कोशिश बड़ी मुश्किल है। सब बातों के ऊपर वह केवल बहेल की सफेरी थी जो मेरे मस्तिष्क को घेरे हुई थी। लेकिन अपनी वात को साफ़-साफ़ कहने की शक्ति मुक्तमें नहीं है, फिर भी किसी न किसी प्रकार, अस्पष्ट ही सही, मुक्ते कुछ न कुछ तो बताना ही है, नहीं तो इन सारे अध्यायों का कोई अर्थ ही न रह जाएगा।

यों बहुत-सी प्राकृतिक वस्तु थों में सफेदी एक ऐसी चीज है जो खूबसूरती को बढ़ाती है जैसे वह अपनी श्रोर से उस वस्तु को कोई विशेपता दे रही हो — जैसे संगमरमर, जापान का श्रीफल, मोती। श्रीर वैसे भी बहुत-से राष्ट्रों ने इस रंग पर विशेष राजसी महत्व दिया है जहां तक कि प्राचीन पेगू के श्रात-तायी वर्वर शहंशाह ने श्रपने नाम के साथ 'सफेद हाथियों का सरताज' जोड़ा था श्रीर उसको अपने तमाम राज्य में सबसे ज्यादा प्रचारित किया था। यही नहीं आंधुनिक स्याम के राजा भी उसी चौपदे जानवर वर्फ की तरह सफेद हाथी को शाही जुलूसों में सबसे श्रागे रखते हैं। हैनोवर के अंडे में भी इस तरह वर्फ-से सफेद एक सैनिक घोड़े की तस्वीर है। महान रोम के उत्तरा-धिकारी श्रास्ट्रियन साम्राज्य (सीजेरियन) ने भी श्रपने शाही अंडों में इसी सफेद रंग को श्रपनाया था। यों तो तमाम मनुष्य जाति पर सफेद रंग का प्रामुख्य है श्रोर गोरे लोगों ने हर जगह के काले वासियों पर श्रधिकार किया है। यही नहीं यह सफेदी श्रानन्द उत्पन्न करने वाली मानी गई है—क्योंकि रोम में सफेद पत्थर हर्ष के दिन का सूचक होता था। यही न स सांसारिक

करुणा-दया के साथ-साथ प्रतीक रूप में यह रंग मन की अनेक भावनाओं तथा सुन्दर वस्तुग्रों को उभारता है-जैसे नवयौवना वधू के भोलेपन को, वृद्धत्व की गृहता को । यही नहीं अमेरिका के लाल रंग के आदिवासियों में सफेद कपूर की माला देना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था, बहुत-से देशों में जज के सफेद रोएंदार 'फर' में न्याय की महत्ता मानी जाती है, बहुतेरे महाराजाओं श्रीर महारानियों की गाड़ियां दूध-से सफेद घोड़ों द्वारा खींची जाती हैं, जिनमें ग्रधिकार की चेतना उभरती है। बहुत-से धर्मों के ऊंचे रहस्यों में इस सफेद रंग को परमात्मा का प्रतीक श्रीर उसके श्रधिकार को प्रकट करने वाला माना गया है। भ्रग्नि के पुजारी ईरान के देशवासी वेदी में उठती हुई भ्राग की सफेद लपटों को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। साथ ही यूनान के पुराखों में वर्फ़ के-से सफेद व चमकदार बैल को विधाता का प्रतीक माना गया है। श्राइरोक्यूइस लोगों में जो श्राघे जाड़ों में सफेद कुत्ते की बिल चढ़ाई जाती है वह उनके घर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है तथा उसको उस महान श्रात्मा के सामने पूजा के रूप में देकर वे उसे अपने वर्ष की शुद्धि श्रीर पवित्रता के रूप में भगवान के पास भेजते हैं। सफेर के पर्यायवाची लैटिन भाषा के एक शब्द से ही सब ईसाई पादरियों ने अपनी पोशाक के एक विशेष कपड़े का नाम रखा हैं, जो म्राल्व या ट्युनिक कहा जाता है भीर उनके चोगे के नीचे पहना जाता है। रोम देशवालों की मान्यता में जो पवित्रता के समारोह हैं उनमें सफेद रंग के द्वारा ही भगवान को मूर्तिमान किया जाता है। 'सेन्टजान के विज्ञन' के सामने प्रायदिचत्त करने वालों को सफेद पोशाकें दी जाती हैं स्रीर चौबीस ि 'एल्डर' (पादरी) उस विशाल सिहासन के सामने सफेर चीगे पहनकर खड़े ते हैं श्रीर वह सामने बैठने वाला सर्वोच्च एक मुलायम कन की तरह के सफेद रंग में चमकता है। इसीलिए सफेद रंग के साथ जो प्रभाव सम्मिलित है वह श्रादरसूचक, गम्भीर श्रीर प्रतिभाशाली होते हुए भी यह रंग श्रात्मा के श्रन्दर कभी-कभी ऐसा डर उत्पन्न करता है जो खून की लाली को देखकर पैदा हुए डर से कहीं श्रधिक शक्तिशाली होता है।

तव इस रंग में जो एक विशेष गुरा है जिससे आत्मा में सफेदी का आभास होता है और जो स्नेहपूर्ण सम्मेलनों से पृथक् करता है, वस्तुओं में भय की सीमाएं वढ़ाता है। ध्रुव प्रदेशों के सफेद भालू को देखिए या गरम देशों की सफेद शार्क मछली को — लेकिन उनकी वह चिकनी श्रीर चमकदार सफेदी श्रपने मौत का डर भरे रहती है। श्रीर वह सफेदी देखने में कोमल होते हुए भी कि श्रस्तित्व से भी भयानक श्रीर घृरणापूर्ण होती है। श्रीर उन खूं स्वार ों वाले भयानक चीतों से उस सफेदी में घिरे भालू श्रथवा मछली में कहीं घेक डरावनापन छिपा है।

दक्षिणी समुद्र में पाई जाने वाली उस वड़ी श्रीर सफेर चिड़िया की कल्पना जिए जो श्रात्मा की विलक्षणता एवं भय के उस पीलेपन को साथ लेकर मुतहा सफेरी के साथ वढ़ी चली जाती है। कोलरिज किव ने ही उस मको पहले पहल व्यक्त नहीं किया था, विलक्ष उस खुशामद न करनेवाली इति की ही यह सब करतूतें हैं।

श्रमेरिका के पिश्चमी भागों एवं वहां के श्रादिवासियों के रीति-रिवाजों घास के मैदानों के उस सफेर घोड़े की बहुत प्रसिद्धि व महत्व है। एक सुन्दर ा-सा सफेर घोड़ा, वड़ी-वड़ी श्रांखों वाला, छोटे सर श्रीर पतली छाती वाला श्रपनी लकीर-सी खींचने वाली गाड़ी को लेकर जब भागता है तो हजारों जाग्रों का गर्व उस पर न्योछावर है। वह जर्कसेज था, जिसके पास भारी घोड़ों जखीरे रहते थे श्रीर जिसके घास के मैदान राकी पहाड़ श्रीर ऐलीगैनीज के सपास सुने जाते थे। उसके वे मशाल-से चंवल सर पिश्चम की श्रीर मुड़े ते थे श्रीर उसकी टापें वैसे ही उघर वढ़ती थीं जैसे कोई खास तारा श्रासमान हर शाम को प्रकाश की श्रीर ही बढ़ता जाता है। उसकी गर्दन के वाल जो मकीले पानी के करने की तरह लपलपाते थे, उसकी पूंछ की घुमावदार खलतारे-सी चमक श्रीर उस सबसे बना-ठना उसका रूप सोने-चांदी की श्राभा कट करता था। पश्चिमी संसार में जैसे सृष्टि के श्रारम्भ होने के समय श्रादम दा के पूर्ण वैभव में धूमा करता था वैसे ही तेजी श्रीर तेवर के साथ निर्भय कर यह ताकतवर घोड़ा भी पृथ्वी पर दौड़ता है। पोहायों की तरह के शानों में श्रन्य घोड़ों के साथ चलते समय जैसे वेरोक पानी की धार की तरह

<sup>.</sup> श्रठारहवीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध श्रंग्रेज रोमांटिक कवि। श्रंग्रेजी कविता में रोमांटिक कविता का श्रीगरा के किया था।

वड़कर या अपने गरम नथुनों को फुलाकर उनकी सफेदी श्रीर गुलाबी लालं जब वह दौड़ते हुए क्षितिज की भोर लपकता या किसी भी रूप में रहने पर सदा वहादुर से वहादुर श्रादिवासी लोगों से इज़्ज़त पाता है तो जैसे वे उ घवड़ाते भीर उसका श्रादर करते हैं। पता नहीं किन पुराएगों श्रथया कथा के श्राधार पर उस घोड़े की उस सफेदी की इतनी पूजा होती है कि वह स्वगं की चीज मानी जाती है शीर यही नहीं उसकी पूजा करने के साथ-र लोग श्रजीव तरह से उससे डरते भी हैं।

इसके भ्रलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें सफेद घोड़े श्रीर श्रत्वेद्रीस भ्रतिरिक्त श्राश्चर्यजनक महानता सफेद रंग में नहीं दिखाई देती।

श्रलिवनों के श्रादमी में कौन-सी चीज होती है जो श्रांखों को विकसित क है कि कभी-कभी तो उसके सगे-सम्बन्धी ही उससे घृणा करने लगते श्रलिवनों का श्रादमी साधारण मनुष्यों की तरह ही होता है—उसमें कोई व नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी यह सफेरी ही उसे किसी भी गन्दे से गर्भेपात से श्रधिक घृणित बना देती है। ऐसा नयों होता है ?

श्रजीव कुदरत है। दक्षिणी समुद्रों का मशहूर भूत 'व्हाइट स्ववैल' के से प्रसिद्ध है। फायसर्ट में उस श्रंश का वर्णन कितनी गहरी उत्तेजना उर करता है जब हताश व्हाइट हुड लोग जिनकी नकावें वर्फ़ की तरह सफेद 'वेलिफ' को सरे वाजार करल कर देते थे।

इस रंग के सम्बन्ध में पूरे मानव समाज में हमेशा से क्या अन्ध विश्वार की स्वीर क्यों है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरने वाले को न गड़ाकर देखने पर जो डरावनी सफ़ेदी भलकती है वह जैसे दूसरी दुनिया जाने वाले में विस्मय पैदा करने वाली तथा इस दुनिया के लिए मौत की बहु का ही दूसरा नाम है। श्रीर उस मरने वाले की र सफ़ेदी को जब सकपड़ों में ही लपेटते हैं तो अजीव सन्नाटा खिच जाता है। श्रतः उन्हीं अन्धविश्व में हमने यह भी जान रखा है कि सभी भूतों के चारों श्रोर दूध-से सफ़ेद भ का घरा लिपटा रहता है। श्रीर ये सब डर मिलकर जब हमको घरते हैं तो डर से महान डर का राजा भी मम पंडितों के अनुसार, बुंधले-से पीले-सक़ेद। पर बैठाकर उड़ जाता है।

इस प्रकार इस सफेदी का हमारी श्रात्मा से वड़ा विचित्र और गहरा नाता है।

लेकिन मानवमात्र इस रंग को कैसे समभ्रे ? इसका विश्लेषण करना या इसकी पूरी परीक्षा करना तो असम्भव है। परन्तु इस प्रकार की कुछ घटनाओं अथवा उदाहरण देने से इस सफेदी में छिपी गहराई, घमं की मान्यता या भय को हूं द निकालना कुछ बहुत आसान भी नहीं है।

हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन इस तरह के मामलों में गहराई में पैठने में गहराई वढ़ती ही चली जाती है। साथ ही विना कल्पना के ध्रादमी दूसरे को इस प्रकार की वातों की ध्रोर आकर्पित भी नहीं कर सकता।

विना जाने-वूभे श्रादशों को लपेटने वाला श्रथवा प्रतिदिन की वातों के श्रजीव विश्वासों को पकड़ने वाला इंसान क्यों िहटसनटाइड का नाम सामने श्राते ही समभ लेता है कि एक कदम-कदम वढ़ने वाले नीची निगाहें किए पिघलती वर्फ की चादर लपेटे तीथं-यात्रियों का काफ़िला, घवड़ाया-सा, चुपचाप उसके सामने चल रहा है ? क्यों लाइट फायर या व्हाइटनन का नाम मध्य श्रमेरिकन स्टेट के प्रोटेस्टेंट ईसाई के सामने लेते ही उसकी श्रात्मा में एक नेश्र-हीन मूर्ति तैर जाती है ?

श्रिषक डरावनी लगती है जो ब्लाक्सबर्ग के प्रेत के नाम से मशहूर है ?

हमको न दिखाई देने वाले उस विचित्र श्रीर उदास शहर लाइमा के गिर्जा-घरों को विघ्वंस करने वाले भूक्मप की याद या उसके पागल समुदों की घुमेड़ें या सूखे हुए श्रासमान की वह भुलसन जिसमें कभी वादल वरसते ही नहीं या उसके मैदानों श्रीर फैंले हुए खेतों में भुकी हुई मंजरियां श्रीर कोपलें, दीवारों के ऊपर के भद्दे पत्थर किनारे लगे जहाजों में छिपे वन्दरगाह की तरह ज़ैसे सव कुछ पानी में ह्वा हुशा दिखाई देने वाले दृश्य श्रयवा ताश के पैकेट की तरह उछलकर एक दूसरे पर पड़ी हुई बड़ी-बड़ी इमारतों की दीवारों के दृश्य केवल ऐसे नहीं हैं जो हममें दुःख श्रीर उदासी भर देते हैं। विलक लाइमा ने जो एक सफेद बुका पहन लिया था वही सबसे ज्यादा डराता रहा है क्योंकि वह सफेदी ही उसकी तकलीफों का सबसे वड़ा डर प्रकट करती है। पिजारो की तरह बूढ़े होते हुए भी उसकी यह सफेदी उसके खंडहरों की कहानी हमेशा नई बनाए रखती है, सर्वस्व सत्यानाश की ताजगी को वह श्रधुण्ए रखती है, श्रीर उसकी फसील के टूटे-फूटेपन में फैंले पीलेपन में जैसे उसकी समस्त चेतना, शक्ति छुप्त हुई दिखाई देती है।

ठपर की इन वातों को कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि दुनिया के सारे दु:ख, दर्द ग्रीर डर को दिखाने वाली केवल सफेरी ही एक चीज़ं है विल्क नीचे के दो उदाहरण देकर मैं उस भावना को कहना चाहता हूं जो एक तरह ्से समस्त संसार की मान्यता है।

पहली: जब कोई जहाजी विदेश में किनारे के पास पहुंचने लगता है और रात में अगर कहीं वह किसी चीज के टूटने-चटखने की आवाज सुनता है तो वह सतर्क हो जाता है और अपनी भरपूर थरीहट में दिमाग्र को पूरा बल देता है लेकिन विलकुल इसी तरह की परिस्थित में आधी रात के समय अपने भूले वाले पलंग से जब वह दूध-से सफेद समुद्र की और मांकता है तो उसे लगता है कि घने वालों वाले सफेद भाजुओं का दल उसके चारों और तर रहा है और तब वह खामोशी से डर के अंघ विश्वास में भर जाता है। सफेद पानी का वह प्रेत सचमुच उसे डरावना भूत लगने लगता है। कहीं कोई आवाज नहीं है— यह संतोप वेकार सिद्ध होता है। उसका दिल और दिमाग हूवने लगता है और

उसे तब तक ग्राराम नहीं मिलता जब तक फिर से नीला समुद्र नहीं ग्रा जाता। इस पर भी वह जहाजी कहां है जो बता सके— "जी हां श्रीमान्! छिपी हुई चट्टानों से टकराने से इतना डर नहीं लगता जितना उस खतरनाक श्रीर निर्देशी प्रदेशी से।"

दूसरा: पेरू के श्रादिवासियों को वर्फ से घिरे ऐन्डीज को वरावर देखते रहने में किसी डर का अनुभव नहीं होता, सिर्फ कभी-कभी उस सर्दीं स्थान में जो अकेलापन वह पाता है उससे जैसे वह डर का घोखा-सा खाता रहता है। उसी तरह का अनुभव पिरचम के जंगलों में रहने वालों को होता है जो वर्फ से घिरे उस बिना पेड़-पौघे के मैदान को उदासीनता से देखते हैं, जहां उस सफेदी को तोड़ने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं दिखाई देती। उसी तरह कोई मल्लाह जव एन्टाकंटिक समुद्र के दृश्यों को हृदय में उतारता है तब कोहरे श्रीर सर्द हवा के वीच वह कांप जाता है श्रीर जैसे उसका जहाज श्राघा नष्ट हो जाता है। तब उसे किसी भी संतोष पाने के बजाय बर्फ की ऊंची-ऊंची चट्टानें जैसे किसी गिर्जे की मीनार की तरह उसको देखकर किटकिटाती दिखाई देती हैं।

लेकिन जनाव इस्माइल साहव ! मैं सोचता हूं कि आप कहना चाहते हैं कि सफेदी का वयान करने वाला यह अध्याय जैसे एक सफेद भंडा है जो किसी डर-पोक मन वाले ने हिला दिया है।

मुभे वताइए कि ऐसा क्यों होता है कि हर खूं स्वार जानवर से बचाकर किसी वछेड़े को वर्मान्ट की ज्ञांत घाटी में रखने के वाद भी अगर किसी दिन चमकती धूप में उसके सामने वैल की खाल हिलाई-डुलाई जाए तो चाहे वह उसे देखे भी नहीं लेकिन किसी बड़े जानवर की खाल की गंध सूंघने भर से उसमें डर भरता चला जाता है। वह तब होता है जब उसे उसके पूर्व कभी यह अनुभव अपने जीवन में नहीं हुआ कि वह वैसी किसी कठिनाई में फंसा था। दूर देश आरंगन के जंगलों के काले भेंसे की वावत वेचारा न्यू इंग्लंड का यह वछेड़ा वया जानता है?

लेकिन यह समभने की वात है कि इस दुनिया में गूंगे खूं स्वार में भी पैशाचिक गुरा कैसे भलकते हैं ? कैसे ग्रॉरेगन के इतने दूर देश में रहने वाले जानवर की खाल की डरावनी गंघ भी ग्रवीय पशु को भयभीत कर देती है ? इसलिए, दूघिया समुद्र की लहरों का मंथन, दूर पहाड़ों से टका डरावना सर्व कोहरा, उस वृक्ष रहित मैदान में फनफनाती वर्फ की चट्टाने उस वछेड़े के सामने वैल की खाल के हिलने-डुलने के समान ही है—ज इस्माइल साहव!

पता नहीं किस ग्रदृश्य से इस तरह की रहस्यमय वस्तुओं का संकेत श्र रहता है लेकिन फिर भी उस बछेड़े की तरह मुफ्ते भी ऐसा ही अनुभव होत कि ग्रदृश्य रहने पर भी संसार में उन बस्तुग्रों का ग्रस्तित्व तो है ही जिन हम नहीं जानते। इसलिए बहुत-से मामलों में यह लगता है कि यह दिखाई वाला संसार प्रेम में उत्पन्न हुगा है ग्रीर श्रदृश्य संसार भय में।

लेकिन अभी भी हम इस सफेदी की ताकत के सम्बंध में निर्णय नहीं पाए हैं कि क्यों वह आत्मा में इतना डर भरती है, उसमें इतनी विचित्रता है और वह इतनी अपशकुनी क्यों है और क्यों, जैसा कि हमने देखा, उ सामने आते ही लगता है जैसे किसी आध्यात्मिक वस्तु की प्रतीक है— निशान, विक ईसाइयों की पूजा का भीना पर्दा है और इतने पर भी दुवि के इन्सानों के लिए सबसे डरावनी चीज ।

क्या इसी श्रनिश्चतता के कारण वह संसार में हृदयहीन दुष्कमों श्रीर के जन्म देती है श्रीर दूर से दिखाई देने वाली दूघ की-सी सफेदी श्रीर सचाई श्रन्दर पैठने पर हमें लगता है जैसे किसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया है ? या सोचिए कि सफेदी में रंग की वह गहराई नहीं है जैसी रंगहीनता में है, या वस्त्र रंगों का निचोड़ है श्रीर इसीलिए उस श्रून्यता में भी रहस्य है—उस का कुछ श्र्य है—विना रंग की सफेदी वाली उस वर्फीली चट्टान में भी रहस्य है श्रीर जिस चीज से हम सहमते हैं उस नास्त्रिकता के सब रंग उन्हिंस है । यही नहीं, जब हम प्रकृति सम्बन्धी उन सब दार्शनिकों के सिद्धान्तों देखते हैं श्रीर समक्षते हैं कि दुनिया में दिखाई देने वाले में सब चमकीले उपारी सुहानी चीजें, डूबते सूरज में दिखाई देने वाले श्रासमान की रंगीनिक फाड़ियों में फैली लाली, तित्रलियों की वह मखमली रंगीन चमक, जब लड़िकयों के वे तित्रलियों की तरह के चिकने, चमकदार गाल—सब प्रकृति के घोखे हैं, वस्तुरूप में वह संसार में उत्पन्न नहीं हुए हैं, श्रनस्ति से श्रस्तित्व में श्राए हैं श्रीर इसीलिए देवत्व प्राप्त यह प्रकृति एक वेश्या की त

संसार में जो चमक-दमक ग्रीर लुभावनापन भरती है वह स्वयं में ही एक कि ब्रिस्तान है। जब हम ग्रीर ग्रागे सोचते हैं तो ग्रनुभव करते हैं कि यह रहस्यमय श्रुगार-सामग्री जो हरेक में ग्रपना-ग्रपना रंग भरती है, प्रकाश या विजली का सिद्धान्त, ग्रपने में सदा सफेद बनी रहती है या रंगहीन ग्रीर यदि वस्तु पर वह विना कारए। के कार्य करे ग्रीर हर वस्तु को छू सके, कुमुदिनी के फूलों को या गुलाव को ग्रपने खोलले रंग से स्पर्श करे तो कम वायु से घिरी यह दुनिया हमें कोड़ी जैसी लगेगी ग्रीर लैपलैण्ड में यात्रा करने वाले यात्री की भांति जो ग्रपनी ग्रांखों में रंगीन चश्मा चढ़ाने से इन्कार करता है ग्रीर तभी उसके चारों ग्रोर घिरी हुई वह वस्तुग्रों की चमकदार सफेदी उसे ग्रन्था बना देगी। ग्रलिवनो की सफेद व्हेल इन सब बातों की प्रतीक है। ग्रव भी उसकी खतरनाक खोज ग्रीर शिकार पर ग्रापको ग्राश्चर्य हो रहा है?

# 33

यद्यपि श्रपने मस्तिष्क में बहुत तरह के तर्क-वितर्क करने के बाद भी श्राहाब का श्रन्तिम लक्ष्य 'मोबी डिक' को पकड़ना ही था, श्रौर श्रपने इस घ्येय की पूर्ति में वह श्रपनी प्रिय वस्तु न्योद्धावर करने को तत्पर था, फिर भी स्वभाव श्रीर वरसों तक इसी काम को करने के कारण इसमें भी मछुग्रों की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी श्रीर वह यात्रा के उद्देश्य को विलकुल नहीं समभता था।

श्रपने काम को पूरा करने के लिए यह आवश्यक या कि आहाव उप-करणों की सहायता ले और चन्द्रमा के ताये में जितने भी उपकरण हैं उनमें मनुष्य ही सबसे जल्दी वेकार हो जाता है। उदाहरण के लिए वह जानता था कि स्टारवक पर उसका अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार उसकी सम्पूर्ण आत्मा को नहीं ढक सका है। यों स्टारवक का शरीर और उसकी भिची हुई इच्छाएं उस समय तक आहाव की ही थीं जब तक आहाव उसके मस्तिष्क पर अधिकार जमाए था। वह यह भी जानता था कि उसका मुख्य मेट अपनी आत्मा में अपने कप्तान की समस्त क्रियाओं को घृणा से देखता है और अगर सम्भव होता तो अपने आपको उन सब कामों से अलग रखता अथवा अपनी इच्छा के प्रतिकूल कार्यों को विगाड़ भी देता। यह सम्भव था कि सफेद व्हेल दिखाई देने से पहले काफी समय निकल जाए। यह भी सम्भव था कि लम्बा समय यो ही विताने पर स्टारवक अपने कैप्टेन के खिलाफ बगावत कर वैठे जब तक कि किन्हीं अच्छी वातों से वह प्रभावित न किया जाता। 'मोबी डिक' के लिए आहाव की सनक सब जान-समक रहे थे और समुद्र-यात्रा के सब खतरे, साय ही चौबीसों घंटे खड़े रहकर रातों की जगाहटें तथा पहरों से सभी अफसर तथा आदमी चाहते थे कि उनके उस परिश्रम के फल में 'मोबी डिक' न सही तो कम से कम कुछ व्हेलें तो प्राप्त ही हों। वैसे उस उत्सुक और ववंर कर्मचारियों के दल ने भले ही आहाव की उस घोषणा का चाहे जितनी खुशी से स्वागत किया हो फिर भी सभी तरह के मल्लाह, कम या ज्यादा चंचल होने के साथ-साथ ज्यादा मरोसे के नहीं होते, वे वदलते मौसमों में रहने के आदी हैं और उसी तरह उनके विचार भी वदलने के आदी हो जाते हैं और जब किसी उद्देश को लेकर वे आगे वढ़ते हैं तो भले ही उसमें जीवन की बड़ी से बड़ी आशा और उन्नित दिखाई दे रही हो फिर भी अपने को अन्तिम रूप से फोंक देने के पहले वे थोड़े आनन्द और छोटे-छोटे कामों में उलके रहना चाहते हैं।

दूसरी बात से भी श्राहांव उदासीन नहीं था। श्राधिक मावुकता के क्षांगों में मनुष्यमात्र छोटी-छोटी बातें मुला देता है लेकिन ऐसे समय बहुत कम श्राते हैं श्रीर जल्दी खत्म हो जाते हैं। इस ढाले हुए श्राहमी। की स्थायी श्रीर वैद्यानिक स्थिति है—गंन्दगी, कंजूसी श्रीर लालच। श्राहांव सोचता था कि उसके कर्मचारी 'मोबी डिक' या सफेद व्हेल से चाहे जितने उत्तेजित व प्रसन्न होते हों किर भी उसके पीछे भागते जाने के साथ-साथ हर वक्त की उनकी श्रावश्य-ताथों की पूर्ति श्रीर भोजन की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पुराने जमाने के वहादुर-पराक्रमी लोगों ने श्रपनी पिवत्र समाधि बनाने के लिए यों ही दो-दो हजार मील लम्बी यात्राएं—विना डाके डाले, जेब काटे या राह चलते इसी तरह के दूसरे कार्य करते हुए—नहीं की थीं। श्रगर श्रपने एक ही उद्देश्य को पूरा करने के ब्यान में वे श्रागे बढ़ते तो उन्हें श्रवश्य वापस लोटना पड़ता। इसीलिए श्राहांव ने सोचा कि वह श्रपने श्रादिमयों को नकद के प्रलोभन से श्रलग नहीं करेगा।

'पिकोड' की उस यात्रा का जो गुप्त भेद था उसके कारए। भी श्राहाव

तर्क था कि उन वातों के प्रकट होने पर उसके जहाजी तत्काल विद्रोह का हैंडा खड़ा कर देंगे, उस पर वलात श्रपहरण का दोप लगाएंगे श्रीर उसका जो । तीजा निकलेगा वह श्राहाव के लिए कितना घातक होगा—इसको भी वह । मभ रहा था। इससे भी उसे ध्रपनी रक्षा करनी थी। लेकिन वह रक्षा केवल उसके श्रपने दिल-दिमाग्र की तेजी से ही हो सकती थी। इसोलिए वह उत्तर्ण-क्ष्मण की परिस्थित को गहराई से समभ रहा था। तभी 'पिकोड' यात्रा हा, जो एक साघारण उद्देश्य था—व्हेल का शिकार, वह उसीका ध्राकर्पण सव श्रोर प्रकट करना चाहता था।

इघर वह जहाज के पालों को संभालने में जो चीख-चिल्लाहट मचाता रहता या उसे सभी नाविक वहुत वार सुनते थे। कभी-कभी वह उन्हें सतर्क रहने की वेतावनी भी दे दिया करता था, कि एक छोटी से छोटी मछली भी निगाह से बूटने न पाए श्रीर इस सतर्कता का परिशाम भी हुशा।

38

दोपहर ढल चुकी थी। बादल घिरे थे घीर उमस थी। मल्लाह काहिली में, जहाज के डेकों पर आराम कर रहे थे या खाली मस्तिष्क से सलेटी रंग के पानी को देख रहे थे। मैं घीर 'क्वीकेग' एक सोर्ड मैट बुनने में लगे हुए थे जो हमारी नाव के लिए एक दूसरा दंड था श्रीर वहां का वातावरण इतना शान्त श्रीर वोक्तिल था श्रीर श्रान हो का ऐसा जादू काम कर रहा था कि हरेक खामोश जहाजी श्रपने श्राप में की मगन था।

चटाई वनाने में में 'क्वीकेग' के सहायक का काम कर रहा था। 'क्वीकेग' ताने-वाने बुन रहा था शौर में सूत की गुंडी को ग्राड़े-तिरछे निकालने में उसकी सहायता कर रहा था। 'क्वीकेग' श्रोक लकड़ी की बनी सूत की उस तलवार हो तानों-वानों को ठोंकते हुए लापरवाही से समुद्र के पानी में कांक रहा था। स्वप्त की-सी उदास स्थित जहाज धौर जल के चारों श्रोर छाई हुई थी जो सिर्फ 'क्वीकेग' की तलवार की खट्-खट् से ही कभी-कभी टूट रही थी। लग रहा था —समय हपी करघा भाग्य के तानों-वानों से जैसे बुना जा रहा था श्रीर ही

की गुंडी की भांति एक ग्रोर से दूसरी श्रोर हिल-डुल रहा था। तानों-वानों में कसे घेरे के बीच गुंडी या तलवार इघर-उघर दौड़-भाग रही थी श्रोर उससे उत्पन्न कंपन के वीच एक सूत दूसरे से मिल रहा था! यह फेंकने या चलने वाली गुंडी ही जैसे मनुष्य की ग्रावश्यकता के रूप में कार्य कर रही थी श्रोर में अपने भाग्य रूपी ताने-वाने को बुन रहा था। इस सबमें 'क्वीकेग' की वह तलवार जो श्राड़े-टेढ़े कभी तेजी से, कभी घीमे भाग रही थी श्रोर इस सबसे वह चटाई तैयार हो रही थी तथा इस प्रकार उस बर्वर 'क्वीकेग' की तलवार उस बुनने वाली क्रिया को पूरा कर रही थी—में सोच रहा था कि वह इघर से उघर दौड़ने वाली तलवार जैसे जीवन के श्रवसर, स्वतन्त्र इच्छा श्रोर श्रावश्यकता के रूप में कार्य कर रही थी। श्रावश्यकता के ताने में कसाव श्रयवा डोलन ही उसके पूरक थे श्रोर स्वतन्त्र इच्छा ही करघे में कसे घेरे के सूत में श्रपनी गुंडी फेंक या खींच रही थी श्रोर ग्रावश्यकता को इस जीवन रूपी खेल के घेरे में वांचे हुए थी जिसमें स्वतन्त्र इच्छा गति दे रही थी श्रोर इस प्रकार सूत की तलवार रूपी गुंडी जीवन के श्रवसर ग्रथवा मौके के रूप में घूम-फिर रही थी श्रोर वस्तुश्रों को श्रन्तिम रूप दे रही थी।

इस प्रकार हम बुनते ही चले जा रहे थे कि एकाएक एक अजीव, खिंची हुई संगीतात्मक और अलौकिक आवाज सुनकर चौंक पड़ा और सूत का गोला अपरे आप मेरे हाथ से गिर पड़ा और मैं खड़ा होकर आकाश की और देखने लगा, जहां से वह आवाज पक्षी की तरह गिरी थी। मस्तूल पर पागल व खुश दिमार टाशटेगो दिखाई दिया। उसका शरीर चपलतापूर्वक भा की भुका हुआ था, उसका हाथ पतवार की तरह आगे फैला था, साथ हैं। के किकर वह चीखे जा रहा था। निश्चय ही वैसी ही आवाज सैंकड़ों व्हेल-शिकारी समुद्र के बीच सुनते थे, जो उतनी ही ऊंचाई पर वैठे व्हेल को तलाशने वाले मल्लाह गुंजाते थे। लेकिन उस इंडियन टाशटेगो की आवाज में जो आकर्षक गुरुता उभर रही थी वह वहुत कम लोग उभार पाते होंगे।

उस समय हवा में थाघा लटका हुआ, क्षितिज की ध्रोर उत्सुक श्रीर श्रातुर निगाहों से देखता हुआ वह ऐसा मालूम पड़ रहा था, मानो कोई पैगंम्बर भविष्य की वातें देख रहा हो श्रीर लगातार चिल्लाकर भविष्य व घटनाश्रों की सूचना दे रहा हो।

"वहां वह उभर रही है ! वहां ! वहां ! वहां ! वह उभर रही है ! व्यभर रही है !"

"किघर ?"

"एक भूंड का भुंड। कम से कम दो मील दूर! एक साथ सव तरफ हल्ला मच गया।

घड़ी की टिक्-टिक् की तरह उतनी ही निश्चितता से स्पर्म व्हेल भनभना है। उसी से व्हेल के शिकारी उसको पहचान लेते हैं।

"वे हैं, उधर"" टाशटेगो श्रव चिल्लाया श्रीर तभी वे व्हेलेंगायव

"स्टेवार्ड ! जल्दी करो ।" ग्राहाव चिल्लाया-- "कै बजे हैं ?"

ङ्फ़-व्वाय नीचे भागा ग्रीर घड़ी देखकर उसने श्राहाव को ठीक सम वताया।

जहाज हवा के रुख से हटाया गया और घीरे-धीरे भ्रागे बढ़ने लगा। टार टेगो ने वताया कि सब बहेलें पानी के नीचे, पीछे की भ्रोर चली गई हैं भ्र तभी हम उन्हें अपने जहाज के किनारों के सामने देखने के लिए एकटक निहार लगे। वैसे रुपमें इहेल का यह कायदा है कि जहाज को एक दिशा में भ्राते हुं सुनकर वह पानी की तह में डूब जाती है और दूसरी भ्रोर तर जाती है। लेकि उस समय वे ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता था जिस ब्हेल को टाशटेगो ने देखा था वह सतर्क हो गई थी या उसे हमारे जहां का पता लग गया था। एक भ्रादमी ने—जो जहाज की रखवाली के लिए हि किया गया था और जिसे नाव पर रखा गया था—उसी समय मुख्य मस्तूल उस टाशटेगो को काम से छुट्टी दी। कई तरफ से नाविक नीचे उतर भ्राए उनके खड़े होने के स्थान निश्चित किए गए, क्रेनें चढ़ाई गई, मुख्य पाल पी किया गया और ऊंची चोटी पर से कच्चे फतों की डलिया की तरह तीन न पानी में उतार दी गई। जहाज की किलेवन्दी के वाहर जहाजियों के एक-ए हाय रेलिंग पर टिके थे भीर एक-एक पैर उछलकर बहेल पर जा पड़ने को तर

थे। ऐसा लग रहा या जैसे युद्ध करने वाले श्रादिमयों की लम्बी कतार दुश्मन है जहाज पर ट्रट पड़ने को तैयार खड़ी है।

ऐसे गम्भीर भोंके पर एक ऐसी श्रावाज श्राई कि सभी की नजरें एक मिन को व्हेल से धूम गई कौतूहल में सभी श्राहाव को देखने लगे जो पांच धूंचरे देखने वाले श्रादिमियों से घिरा था श्रीर वे श्रादमी मानो उसी समय हवा पैदा हो गए थे।

# şų

वे व्यक्ति, जो उस समय-छायाभ्रों-से दिखाई पड़ रहे थे, डेक के दूस हिस्से पर जाकर खामोशी किन्तु तेजी से उस तरफ़ लटकी एक नाव के रस्स भीर पूलियों को ढीला करने लगे। यह नाव हमेशा एक फालतू नाव मान जाती थी भीर जहाज के दाहिनी भीर लटकते रहने के कारण कप्तान की ना कही जाती थी। नाव के भ्रगले हिस्से के पास जो छाया दिखाई दे रही थी व लम्बी व पतली थी भीर उसके लोहे के-से भोठों के वाहर एक लंबा दांत चम रहा था। काले रंग की एक मसली हुई-सी सूती चीनी जैकेट भीर वैसा चौड़ा काले रंग का पायजामा वह पहने थी। इस काले रंग का भावतूस के उप चमकदार प्लेटों या पट्टियों से लिपटा एक सफेद साफा ताज की तरह रखा हुई था। इससे कुछ कम कालेपन में घिरे जो लोग इस छाया के साथी थे वे सा

चीते के-से पीले रंग की देह के थे जो वड़े विचित्र व 'मनीला' के श्रद्भु ासियों की भांति थे। वह एक ऐसी जाति थी जो जादू-टोने की विव पारंगत श्रोर मशहूर थी श्रोर कुछ भले श्रोर ईमानदार नाविक उन्हें पानी शैतान के भेदिए श्रोर छिपे एजेंट समभते थे जो रहते कहीं दूसरी जगह थे।

श्राहचर्य में हूवे जहाजी इन श्रजनवी लोगों को ग़ौर से देख ही रहे थे ि श्राहाव ने सफ़ेंद साफे वाले उनके वूढ़े मुखिया से चिल्लाकर कहा—"वहां स तैयार हैं। फेंडैलाह ?"

"तैयार" घीमी फुसफुसाहट में भ्रावाज श्राई।

"त्व तुम कूदो । क्या सुनते हो ?" श्रावाज डेक के पार से श्राई—"मैं इता हूं; नीचे उतरो ।"

इसकी श्रावाज में कुछ ऐसी गरज थी कि शाश्चर्य में दूबे होने पर भी लग के सहारे खड़े हुए नाविक सतकं हो गए। पहिए की गरारी घूम गई, क 'छपाक्' की श्रावाज के साथ तीनों नावें पानी में उतर गईं, श्रीर श्रदस्य ज्तु धद्भुत साहस के साथ वे नाविक चुस्ती से उछले श्रीर भूमते जहाज से लिती नावों पर कूद गए।

जहाज से उछलकर वे लोग नावों पर मुश्किल से संभल ही पाए होंगे कि क चौथी नाव हवा के रख की तरफ से श्राती दिखाई दी। वह पेंदे के पास ह रही थी और वे पांचों विचित्र छायाएं ग्राहाब को साथ लिए हुए थीं। वि के ग्रागे की ग्रोर तनकर खड़े होकर ग्राहाब ने स्टारवक, स्टब ग्रौर फ़्लास्क चिल्लाकर कहा कि वे लोग पानी पर दूर-दूर फैल जाएं। किन्तु उस काली ग्रया वाले फेडैलाह श्रौर उसके साथियों पर नजरें गड़ाए हुए दूसरी नाव पर ठे लोगों ने उसकी शाज्ञा का पालन नहीं किया।

"कैप्टेन ग्राहाव ?"—स्टारवक ने कहा।

"फैल जाग्री।" ग्राहाव चिल्लाया—"यारो! नावों को रास्ता दो! लास्क! तुम पीछे की तरफ वढ़ जाग्री।"

"हां, हां, श्रीमान !" ग्रयनी पतवार की चलाते हुए किंग-पोस्ट ने ख़ुशी में विल्लाकर कहा "पीछे चली" उसने ग्रपने साथियों से कहा—"उघर ! उघर ! घर ! वहीं वह फ़ुहारें छोड़ रही है, दोस्तो ! पीछे चलो।"

"ग्राचीं ! सामने वाले उन पीले लोगों की परवाह मत करो।"

'ग्रोह ! मैं उनकी चिंता नहीं करता, सर !'' श्रार्ची ने कहा, ''में वह सब सके पहले भी जानता था। क्या मैंने उनके बारे में जहाज में वातें नहीं सुनी ों ? श्रीर क्या मैंने कावेको से नहीं कहा था ? वे लोग विना टिकट हैं।''

"मेरे जिंदादिल साथियो ! खींचो, खींचो, खींचो, मेरे मासूम बालको !" टब ने ग्रपने कर्मचारियों को, जो कुछ उलभन-सी महसूस कर रहे थे, संतोप तो हुए तथा घीमे स्वर में कहा । "मेरे वच्चो ! तुम ग्रपनी रीढ़ की हिंद्डियां त्यों नहीं तोड़ लेते ? तुम लोग उघर क्या देख रहे हो ? क्या सामने की नाव के लोगों को ? घुत् ! वे तो सिर्फ पांच ग्रीर ग्रादमी हमारी मदद को ग्रा गए ढंग से वाहर श्राए थे इसलिए स्टब के विवरण से लोगों में कोई अन्धविश्वास न पैदा हो पाया था, लेकिन श्राहाव के उस काले रंग के छिपाव के लिए सब तरफ चर्चा करने का काफी मौका मिल रहा था। श्रीर मुफे तो पिकोड पर चढ़ते समय उस घुंघलके में दिखाई पड़ी काली छायाओं का स्मरण हो ही श्राया था जिनका संकेत एलीजाह ने भी किया था किन्तु जिसको उस समय कोई महत्व नहीं दिया गया।

इसी बीच धाहाब, हवा के रुख में दूसरी नावों में सबसे आगे था भीर श्रपने श्रफसरों की वातें न सुन पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कितने सुदृढ़ मल्लाह हैं। उसके वे चीते के समान पीले ग्रादमी जैसे लोहे भीर व्हेल की हड्डी के बने हुए दिखाई दे रहे थे। पांच हथीड़े की तरह वे उठ-कर व्यवस्थित ढंग से उठते-गिरते थे घीर नाव को ऐसे ढंग से बढ़ा रहे थे जैसे मिसीसिपी के स्टीमर को उसकी खड़ी हुई सीघी चिमनी फक-फककर वड़ाती हो। जहां तक फेडैलाह का सम्बन्ध था वह हारपूनर वाली पतवार खींच रहा था। उसने प्रपनी काली जैकेट एक श्रोर फेंक रखी थी श्रीर नाव की किलेवन्दी के श्रागे वाले हिस्से पर खड़े होकर उठते-गिरते क्षितिज की प्रप्नभूमि पर उभर रहा था। नाव के दूसरे सिरे पर ग्राहाव-एक गदाघारी की तरह श्रपनी एक वांह को पीछे हवा में फैलाए था जैसे श्रपने को सन्तुलित किए हो। श्राहाव उसी हढ़ता से पतवार चला रहा था जैसे सफेद मछली द्वारा टांग खाए ्जाने से पहले चलाया करता था। ग्रचानक ही उसकी फैली हुई बांह विचित्र र से हिली श्रीर स्थिर हो गई। नाव की शेप पांचों पतवारें उछलकर साथ ऊपर उठ गई। समुद्र पर नाव श्रीर कर्मचारी जैसे निश्चल बैठे थे। सी समय पीछे वाली तीन नावें रास्ते में रुकीं। व्हेलें जान-वूभकर नीले पानी के नीचे जैसे समाधिस्य हो गई थीं घीर इसीलिए उनकी किसी हरकत का पता नहीं चल रहा था, फिर भी बहुत पास से श्राहाव ने उसे देख ही लिया था।

"हरेक श्रपनी-श्रपनी पतवार संभाले रही।" स्टारवक चिल्लाया। "तुम स्वीकेग! खड़े हो जाग्रो।"

श्रागे के कोने पर तिकोने उठे सन्दूक के ऊपर चुस्ती से उठते हुए वह वर्वर सीधा तन गया श्रीर दूर तक नजर फेंककर उस जगह को देखता रहा जहां से नावों ने चलना घुरू किया था। उसी तरह नाव के आगे के उठे हुए हिस्से पर खड़े होकर स्टारवक शान्तिपूर्वक उस फैले हुए महासागर को निहार रहा था।

प्रलास्क की नाव भी ज्यादा दूर नहीं थी श्रीर स्थिर खड़ी थी श्रीर उसका कमान्डर श्रांग की नोक पर उठे प्लेटफार्म पर उचका हुशा खड़ा था। व्हेल की रस्सी से बांचकर यहीं से खींचा जाता था। उसकी नोक किसी श्रादमी की हयेली से ज्यादा चौड़ी नहीं होती श्रीर ऐसे स्थान पर खड़े होकर फ्लास्क ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पानी में दूवे जहाज के ऊंचे मस्तूल पर खड़ा हो। उथर बीना किंग-पोस्ट जितना छोटा श्रीर ठिंगना था उतनी ही उसकी महत्वाकांकाएं वड़ी थीं श्रीर इसोलिए यन्त्र वाले हिस्से के ऊपर खड़े होकर उसे सन्तोप नहीं मिल रहा था।

"मैं योड़ी दूर भी नहीं देख पा रहा हूं, मुक्ते उस पतवार के ऊपर वाले हिस्से पर खड़े होकर दूर तक देखने दो ।"

इस पर उँग्यू ने अपने दोनों हाय आगे की और टिका दिए धौर जल्दी से भुकते हुए तनकर उसने अपने कन्यों को उठा दिया कि किंग-पोस्ट उन पर चढ़

"सर ! यह किसी भी ऊंचे मस्तूल की तरह हो गया है, सर । क्या श्राप इस पर चढ़ेंगे ?"

"जरूर। श्रोर मेरे अच्छे सायी, इसके लिए मैं तुम्हें घन्यवाद देता हूं। सिर्फ मैं इतना चाहता या कि तुम पचास फ़ीट श्रीर ऊंचे हो जाते।"

तव नाव के दोनों श्रोर के तस्तों पर पैर जमाते हुए उस कहावर नीभो ने घोड़ा भुककर पलास्क के पैर को अपनी हयेली पर लिया श्रोर उसे उचकाकर अपने दोनों कन्यों पर चड़ा दिया। श्रव फ़्लास्क डैंग्यू के ऊपर जमा खड़ा या श्रोर दूर-दूर तक देख रहा था।

किसी भी नौसिखिये को देखने में वह हश्य वड़ा विचित्र लग सकता था कि किस प्रकार ये व्हेल के शिकारी अपनी नाव पर सीधे और तनकर खड़े रहने में विपुण होते हैं जबिक समुद्र के पानी में नाव इतनी अधिक हिलती-दुलती है। इससे अधिक ताज्जुव की बात थी ऐसी परिस्थितियों में यों अड्डे की तरह खड़े होकर यन्त्र के ऊपर की जगह पर जमना। और व्य समय उस हट्टे-कट्टे

डैग्यू पर प्लास्क का खड़ा होना तो वड़ा विचित्र लग रहा था। फलास्क से अविक आकर्षक डैग्यू दिखाई दे रहा था। यों सचमुच वह उत्साही, उपद्रवी और दिखावटी छोटा प्लास्क थोड़ी-थोड़ी देर में परेशानी से पैर वदलता लेकिन नीग्रो की चौड़ी छाती से एक वार भी लम्बी सांस तक नहीं निकली। ठीक इसी तरह वासना और शहंकार इस महानू पृथ्वी को कुचलते हैं, लेकिन पृथ्वी ने न कभी श्रपने ज्वार-भाटे वदले और न मौसम।

इसी वीच, तीसरे मेट स्टब ने चिन्ता से निगाह दूर नहीं दौड़ाई। वह सोच रहा था—व्हेलें अपनी आदत के अनुसार डुवकी लगा गई होंगी, डर के कारण नहीं। ऐसे मौके पर स्टब अपना पाइप जलाकर थोड़ा आराम ले लेता था। इस समय भी उसने पाइप को हैट से निकाला, जहां वह उसे हमेशा रखे रहता था। पाइप भरकर उसे सुलगाया ही था कि उसका हारपूनर टाशटेगो—जिसकी दो आंखें दो सितारों की तरह हवा के रुख की और टिकी हुई थीं—जैसे विजली की लपट की तरह बैठ गया और चीखकर वोला—"सव नीचे-नीचे, और रास्ता दो! वे कहां हैं?"

स्थल पर रहने के आदी व्यक्तियों को उस क्षरण व्हेल तो क्या किसी हेरिंग तक का लक्षरण न दिखलाई पड़ता। लहराती हुई सफेद लहरों की उछाल के साथ हरे रंग का पानी दिखाई दे रहा था और उसके अतिरिक्त कहीं कुछ न होकर सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी आसपास की हवा वहने लगी और सबको रोमांचित करने लगी। इस वातावरण में ही पानी की हल्की सतह के नीचे व्हेलें तैर रही थीं। सब निशानों के अतिरिक्त जो भाप वे मुंह से फेंक रही थीं वह बाहर आ रही थी और उसीसे उनके चलने के स्थान का पता चल रहा था।

उस धान्दोलित पानी और हवा के स्थान की ओर चारों नावें चल पड़ीं। वे पानी के बुलबुले एक ही में मिलकर दूर बढ़ते चले जा रहे थे भीर उनके पीछे-पीछे नावों को भी ज्यादा चलना पड़ रहा था।

"खींची, खींची, मेरे प्रच्छे वच्चो !" स्टारवक ने घीमी किन्तु गम्भीर फुस-फुसाहट में कहा । उसकी दृष्टि सामने ऐसे टिकी हुई थी जैसे कम्पास की दो नोकदार सुइयां। उसने या उसके कर्मचारियों ने ही किसी से कुछ न कहा। वह खामोशी कभी-कभी उसके हुक्म देने की फुसफुसाहट के तीखेपन से या कभी वातचीत की कोमलता से टूट जाती थी।

लेकिन जोर से वोलने वाला बीना किंग-पोस्ट बिल्कुल दूसरी तरह का या—"गाओ और कुछ कहो मेरे प्यारो ! मेरी विजलियो ! खींचो और खींचो ! लड़को ! उनकी काली पीठों पर मुक्ते ले जाकर उतारों न । तुम मेरे लिए इतना करो और में तुम्हें अपनी मार्था का अंगूरों का वगीचा तुम्हारे नाम लिख दूंगा, साथ में अपने वीवी-बच्चे भी । चलाओ-चलाओ । हे भगवान ! हे भगवान ! लेकिन में नज़र गड़ाए गड़ाए पागल हो जाऊंगा । देख रहे हो उस सफेद पानी को !" ऐसे चिल्लाते-चिल्लाते उसने अपना टोप सर से उतारकर पैरों से कुचला और उछालकर फेंक दिया और नाव के आगे वाले कोने की तरफ जा पहुंचा ।

"उस लड़के को देखों" वड़े दार्शनिक ढंग से स्टव वोला जिसका अनवुका पाइप उसके दांतों के बीच में दवा हुआ था—"उस फ़्लास्क को दारे आ रहे हैं। हां—ख़ुशियों-ख़ुशियों में ही दिल जिन्दा रहता है। रात के खाने के समय, आप जानते हैं पुडिंग शीर ख़ुशी दुनिया में दो ही तो चीजें हैं। बच्चो ! खींचो-खींचो। लेकिन तुम क्यों यह जल्दी कर रहे हो ? हीले, होले, लेकिन जमकर मेरे साथियो। सिर्फ खींचो शौर खींचते रहो—इसके अलावा शौर कुछ नहीं। श्रपनी रीढ़ की सब हिड्डयां चूर-चूर कर लो शौर दांतों से अपने चाकुशों के दो दुकड़े कर डालो—वस, इसके श्रलावा कुछ नहीं चाहिए। इसे साधारण रूप में लो—तुम लोग इसे साधारण रूप में क्यों नहीं लेते शौर में कहता हूं श्रपने जिगर श्रीर फेफड़े क्यों नहीं फाड़ डालते ?"

लेकिन गुमसुम ग्राहाब ने ग्रयने पीले मल्लाहों से क्या कहा—वे शब्द यहां सुनाई नहीं दिए। वह तो उन फरिश्तों की दुनिया के ग्राशीर्वाद ग्रीर रोशनी में रहता था। सिर्फ वे धर्मनिन्दक मछलियां ही इस शोर-गुल वाले समुद्र में उन शब्दों की सुन सकती थीं, जब ग्रयनी तूफ़ानी भींहों, कल्ल की-सी लाल ग्रांखों ग्रीर काग भरे श्रोठों के साथ ग्राहाब ग्रयने शिकार की ग्रोर लपकता है।

इस बीच सब नावें बढ़ती गईं। फ़्लास्क का यह कथन कि 'वह व्हेल' कल्पना में माना हुम्रा एक पानी का राक्षस है जो उसकी नाव के भ्रगते हिस्से को निरन्तर भ्रपनी पूंछ से हिलाता रहता है—उसका यह उल्लेख कभी-कभी

१. तरल मीठा पदार्थ-एक प्रकार को खीर।

इतना विश्वासीत्पादक होता था कि लोग मुड़कर ताज्जुव से देखने लगते थे। लेकिन यह हर कायदे के खिलाफ वात थी। ऐसे नाजुक मौके पर मल्लाह को केवल अपने कानों और हाथों से ही काम लेना चाहिए।

कड़ा भयोत्पादक श्रीर श्राश्चर्यजनक ह्श्य था। उफनते समुद्र का वह फैलाव, नावों के चलने से उठता शोर ग्रीर उन नावों के वे महान कष्ट जब उनसे वे घारदार लहरें टकराती हैं तो लगता है जैसे वे उनके दो दुकड़े कर देंगी, उन पानी की घुमेड़ों श्रीर गड्ढों में श्रचानक डुवकी, दूसरी तरफ की पहाड़ी की चोटी पार करते समय नोकों से टकराना श्रीर उत्तेजित होना, वर्ज़ीली गाड़ी की तरह दूसरी तरफ फिसलना, तथा इस सबके साथ श्रागे के लोगों की चीखें श्रीर हारपूनरों की श्रावाजें, पतवार चलाने वालों की कंपकंपी श्रीर उस चमकदार पिकोड का वह हक्य जिसकी नावें उतरकर डांडे चला रही थीं जैसे कोई मुर्गी श्रपने बच्चों को पाल रही हो—ये सब हक्य बड़े भयावने थे। उस नए सिपाही से जो श्रपनी पत्नी के वक्ष से उठकर श्रपने पहले युद्ध के जोश में चला श्राया हो श्रीर उस मरे हुए श्रादमी के भूत का उस प्रेत से युद्ध जो दूसरी दुनिया में पहली बार मिला हो—ये सब चीजें भी उतनी खतरनाक व उत्तेजक नहीं हैं जितना किसी स्पर्म व्हेल के श्राकर्पण के घेरे में लिपटा हुश्रा वह श्रादमी जो पहली बार उसके लपेटे में श्राया हो।

उस प्रकार पीछे दौड़ने से जो समुद्री पानी घूम-घूमकर नाचने लगा था, वह उस ग्रंघियारे में उठती वादलों की परछाइयों के कारण ग्रधिक साफ़ दिखाई दे रहा था। पानी के भाग एक जगह इकट्ठा न होकर दाहिने-वाएं

ल रहे थे और ऐसा प्रतीत होता या कि सब व्हेलें इघर-उघर फैल रही हैं। नावें भी दूर-दूर चल रही थीं। स्टारवक तीन व्हेलों का पीछा कर रहा था जो पीछे भाग रही थीं। हमारे पाल ग्रव सीघे हो गए थे और हवा की चाल के साथ हम तेजी से ग्रागे वढ़ रहे थे।

लेकिन जल्दी ही हम कोहरे के वीच में फंस गए और अब न हमें जहाज दिखाई दे रहा था, न नावें।

"साथियों! रास्ता दो!" पाल की चादर को और तानते हुए स्टारवक ने कहा। "तूफ़ान आने से पहले कम से कम एक व्हेल मार डालनी है। सफेद पानी फिर दिखाई दे रहा है। पास आओ! आगे वढो!"

एक साथ ही हमारे दोनों तरफ दो चीखों के उभरने से हमने समभा

ारी नावें तेजी पकड़कर आगे वढ़ गई हैं। वह आवाज मुश्किल से

च पाई होगी कि विजली की कींच की भाति स्टारवक फुसफुसाया—'

जाओ !'' और हाथ में हारपून लेकर 'क्वीकेग' फौरन अपने पैरों पर र

गया।

जस समय यद्यपि एक भी श्रादमी जिन्दगी श्रीर मौत का सामना व ली स्थिति में नहीं पहुंचा था, फिर भी सवके चेहरों से लग रहा था कि चेहरे की गम्भीरता उन्हें बता रही है कि श्रव वह मौका था गया है। र जन्होंने भनभन की श्रावाजें भी सुनीं जैसे पचास हाथी एक साथ इयर-उ ल रहे हों। नाव श्रभी भी थुंधले कोहरे से घिरी हुई थी श्रीर गुस्से में ंषों की तरह लहरें सीधी तनकर नाव को धक्का दे रही थीं।

"वह उसका कूबड़ है ! वह रहा ! वह रहा ! उसे चोट दो !'' स्टार सफुसाया ।

कोई चीज एक आवाज के साथ आगे बढ़ी। वह 'क्वीकेग' का हारपून व व नाव के पीछे की ओर से एकाएक एक श्रदृश्य भोंका आया जब कि नाव गों का हिस्सा एक चट्टान से टकराकर टूट गया। पाल गिरकर फट गय गों का लपेट पास ही दिखाई दिया। भूकंप की तरह कोई चीज हमारे नं म गई। सब कर्मचारियों का जैसे दम-सा घुटने लगा क्योंकि वे उद्धाल हि ए घे और उस तूफ़ान की क़ीम-सी गाढ़ी मफेरी में इधर-उधर गिर-पड़ रहे थे कान व्हेल और हारपून सब एक ही में मिल गए थे कोर व्हेल लोहे से बो रोंच खाकर भाग गई थी।

यों नाव पूरी तरह श्रापित में फंस गई थी किर भी उसे कोई नुकसा हीं पहुंचा था। उसके चारों श्रोर तैरकर हम तोगों ने तैरते हुए डांडों ह कड़ा श्रीर उनको इकट्ठा करके साथे बाते कोने पर डालते हुए इन् पनी-श्रपनी जगहों पर श्रा गए। वहा हम निष्ठ व दुटनों तक सार्त में हैंडे हे क्योंकि पानी ने एक-एक लकड़ी भीर तका हुको रखा था झौर कब हुनी जि की श्रीर गौर से देवा तो हमें नगा के वह नाव तैंडे होने होंगी क नीका है श्रीर समुद्र के तन ने अवट हुड़ ह

हवा तुफ़ान में बदल गई की कहते हैदी के एक हुम्मेर पर बाकर कराये

टक्कर दे रही थीं श्रीर इस प्रकार समुचा तूफान चीख-चीखकर सामने श्रा-ग्राकर हमें वेघ रहा था श्रीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी वृक्षरहित मैदान में सफेद भ्राग लग गई हो जिसमें सावित रहते हुए भी हम जल रहे हैं श्रीर मौत के उन जबड़ों के बीच भी जिन्दा हैं। वेकार ही हमने दूसरी नावों की पुकारा। एक जलती हुई चिमनी के नीचे के कोयले को पुकारने की तरह ही उस समय उस तुफ़ान में फंसी नावों की पुकारना था। इसी वीच नाव चलाने वाली व्यवस्था, डांडे श्रीर कोहरा रात के साथ गहरा हो चला। जहाज का कहीं भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। उफनता हुन्ना सागर नाव की संभालने के सब प्रयत्न विफल कर रहा था। चर्खी की ही तरह पतवारें भी वेकार सावित हो रही थीं श्रीर जीवन को बचाए रखने भर का काम पूरा कर रही थीं। वाटरप्रुफ दियासलाई की ढव्वी से वहुत वार प्रयत्न करने के वाद स्टारवक ने एक लैम्प जलाकर 'क्वीकेग' को दिया। जैसे वही उस ग्राशा रूपी प्रकाश-लैम्प को लेने के उपयुक्त हो। श्रीर तब वहां वह उस हिलती-डुलती ग्रीर कमजोर लैम्प को उस सर्व शिवतमान की निराश श्राशा के बीच लिए वैठा रहा । वहीं वह ऐसे वैठा था जैसे एक ग्रादमी श्रविश्वास के प्रतीक रूप में वैठा हो, जैसे निराशा के वीच वेकार की श्राशा जगाए हुए हो। भीगे हुए, तरवतर, ठिठुरती सर्दी में श्रीर जहाज या नाव के निराश वाता-

वरण में जब सुवह हुई तो हमारी श्रांखें उठीं। कोहरा श्रभी भी समुद्र पर छाया हुशा था श्रीर खाली लैम्प नाव के पेंदों में दवी पड़ी थी। श्रवानक ही 'ववीकेग' उठ खड़ा.हुशा श्रीर श्रपने हाथ कानों में लगाने लगा। हम सबने रस्से श्रीर पाल तथा सायवान के चरमराने की धावाजें सुनीं जो तूफ़ान के कारण श्रव तक न सुनाई पड़ रही थीं। धावाज धीरे-धीरे पास श्राती गई। गहरे घुएं का-सा काला कोहरा एक भारी श्रीर श्रस्पष्ट वस्तु के सामने श्राने पर जैसे दूर हट गया। भयभीत होकर हम सब पानी में कूद गए श्रीर श्रन्त में हमने देखा कि हमारा जहाज सामने है जो हमारे बहुत नजदीक है, सिर्फ इतनी दूर जितनी उसकी खुद की लम्बाई है।

लहरों पर तैरते हुए हमने तज दी गई नाव को देखा। हमारी नजरों के सामने वह उछलकर जहाज के सामने चली गई, जैसे किसी विशाल शिला के नीचे जरा-सा कंकड़ चला गया हो, तव जहाज के एक घक्के से वह उलटी श्रीर

उसके वाद फिर कभी नहीं देखी गई। हम फिर जहाज की घोर वढ़े श्रीर लहरों ने हमें फिर उससे जा टकराया, लेकिन श्रन्त में हमें सुरक्षित हंग से ऊपर चढ़ा लिया गया। तूफानी लहर के पास श्राने से पहले ही दूसरी लहरों ने व्हेलों का पीछा करना छोड़ दिया था श्रीर समय रहते जहाज पर पहुंच गई थीं। जहाज वालों ने तो हमारी श्राक्षा छोड़ ही दी थी, लेकिन फिर भी वह वहीं घूम रहे थे कि कहीं हमारी मृन्यु का कोई चिह्न—कोई पतवार या वर्छे की चीज मिल जाए।

३६

इस अजीवोगरीव और उलभे हुए तमाशे में — जिसको हम जिन्दगी कह-कर पुकारते हैं-ऐसे वहुत-से मौके ग्राते हैं जब हम इस समूची दुनिया को एक अच्छा-खासा मजाक मानते हैं लेकिन साथ ही यह भी है कि इस मजाक का नफा-नुकसान किसी श्रीर का न होकर व्यक्ति विशेष का ही होता है। जो भी हो। इसमें न मन तोड़ने की वात है न वहस करने से ही कुछ बनता है। ग्रादमी हर घटना को, हर जाति-समाज को, हर विश्वास को, हर उत्साह को ग्रीर हर दृश्य-ग्रदृश्य वस्तु को, चाहे वह कितनी ही उलभी हुई क्यों न हो। श्रपने में कसे रहता है जैसे कोई तन्दुरुस्त हाज़मे वाला शुतुरमुर्ग गोलियों श्रीर वन्दूक के चकमक पत्थरों को निगल जाता है। श्रीर जहां तक छोटी-छोटी परेशानियों ग्रीर उलभनों की बात है, उम्मीदों ग्रीर ग्रचानक सत्यानाश का मौका है, जिन्दगी व हाथ-पैरों का खतरा सामने है-वहां तक यह सब ग्रीर खुद जिन्दगी ही एक वड़ा वहाना या घोला दिलाई देती है, ये ग्रच्छे किस्म की चोटें श्रीर मजाकिया ढंग से पिचकने की वातें हैं जिन्हें किसी को न दिखाई देने वाला मसखरा रात-दिन किया करता है। इस तरह के उदासी के ढंग का मूड जिसकी कि वात मैं कह रहा हूं - ग्रादमी में बड़े कप्ट श्रोर पीड़ा के समय होता है, वह उसकी बहुत ईमानदारी के बीच ग्राता है जिससे कि जो वात उसे श्रभी थोड़ी देर पहले वहुत श्रावश्यक प्रतीत होती है, दूसरे ही मिनट एक श्रच्छा मजाक दिखाई देती है। व्हेल के शिकार के खतरों से श्रिधिक कोई बात नहीं हो सकती जिसकी तुलना इस जिन्दादिल और साहसपूर्ण फिलॉसफी— दर्शन से की जाए और उसी आधार पर मैं पिकोड की इस जलयात्रा को, साथ ही उस महान सफेद ब्हेल को, उसका एक उदाहररण मानता हूं।

ग्रस्तु, जब मुभे, श्राख़िरी ग्रादमी को, सब लोगों ने डेक पर खींच श्रीर ग्रपनी जैकेट फाड़कर पानी को इघर-उघर गिराया तो मैंने कहा— "क्वीकेग! क्वीकेग! मेरे बढ़िया दोस्त!" परन्तु विना किसी ग्रधिक भावावेद के पानी में तर होते हुए भी, उसने मुभे यह समभाने की चेष्टा की कि वैर्स घटनाएं सदा होती रहती हैं।

"मिस्टर स्टव !" तव मैंने उन महाशय की ग्रोर संकेत करते हुए कहा जं भ्रपनी मोमजामे की जैकेट के वटन लगा रहे थे ग्रोर उस वर्षा में पाइप सुल गाए हुए थे—"मिस्टर स्टव ! मेरा ख्याल है मैंने भ्रापको यह कहते सुना है वि जितने भी व्हेल के शिकारी श्रापके सामने से गुजरे हैं उनमें मिस्टर स्टारवक प्वसे ज्यादा चौकस ग्रोर चतुर हैं। तव में सोचता हूं कि कोहरे ग्रोर तूफान वे समय ग्रापकी नाव से किसी उड़ने वाली व्हेल के ऊपर फांदने से श्रच्छा निर्णय कोई व्हेल का शिकारी नहीं कर सकता।"

"निश्चित ! हार्न अन्तरीय से दूर एक टूटे और रिसते हुए जहाज से में व्हेलों के लिए पानी में उतर गया था।"

"मिस्टर प्लास्क" उस बीने किंग-पोस्ट की ग्रोर मुड़ते हुए जो पास ही जिल्हा था—मेंने कहा—"श्राप तो इन बातों में तजुर्वेकार हैं ग्रीर में नहीं हूं। श्राप मुक्ते बताएंगे कि इस बहेल के शिकार का यह श्रपरिवर्तनीय कानून

ह कि मीत के पंजों के बीच कोई भी डांडे वाला नाव को खींचते-खींचते श्रपनी पीठ ही तोड़ ले ?"

"वया तुम इसे श्रीर संक्षेप में नहीं कह सकते ?" प्लास्क बोला—"खेद ! हां, तो यही कानून है। किसी भी नाव के कर्मचारियों से में चाहूंगा कि वे पानी को उछालते हुए किसी भी व्हेल के मुंह के सामने तक पहुंच जाएं। हा, हा ! हां, इतना जरूर समभे रहना चाहिए कि व्हेल इन्हें सेर को सवा सेर देगी।"

श्रव तीन निष्पक्ष लोगों की वातों को सुनकर इस समूचे मामले में मेरी भी एक राय धन गई। इसलिए यह सोचकर कि तूफानों में, पानी की घुमेड़ों में लिपट जाने में श्रीर तब श्रतल जल में समाधि ले लेने की वातें जिन्दगी की इस तरह की साधारएा घटनाएं हैं, यह सोचकर कि व्हेल के शिकार को जाने की महा भयंकर स्थिति में अपनी जिन्दगी उसके हाथों में छोड़ देनी चाहिए जो उस समय नाव का संचालन कर रहा हो—भले ही बहुत बार वह श्रादमी श्रपने सनकपने में श्रपनी नाव में एक बड़ा-सा छेद करके उसे डुवा ही दे, यह सोचकर कि उस हमारी नाव के सत्यानाश का खास कारएा स्टारवक के द्वारा वैसा संचालन था जिसे वह श्रपनी व्हेल के पीछे—तूफान के दांतों के वीच, कर रहा था, जबिक स्टारवक इन शिकारों में सबसे ज्यादा तजुर्वेकार श्रीर चुस्त माना जाता है। यह सोचकर कि में भी उसी श्रधिक तजुर्वेकार स्टारवक की नाव में ही था, श्रीर यह सोचकर कि सफेद व्हेल के रूप में में न जाने किस रीतान का पीछा करने में जुटा हुश्रा था श्रीर इस प्रकार इन सब बातों को एक साथ मिला देने पर, में कहता हूं कि मैंने डेक के नीचे जाकर श्रपने वसीयतनामें का कचा मसविदा बनाने का निश्चय किया। मैंने कहा—"क्वीकेग! मेरे साथ श्राश्रो, तुम मेरे वकील होगे, मेरी 'विल के एक्जेक्यूटर' (श्रन्तिम रूप देने वाले) होगे श्रीर मेरी वसीयत के श्राधार पर मेरी सम्पत्ति के श्रधकारी होगे।"

श्राद्य हो सकता है कि यह मल्लाह भी श्रपनी श्राखिरी वसीयतों श्रीर दस्तावेगों को मुकम्मिल करें लेकिन दुनिया में उनके ऐसे लोग वहुत कम होंगे जिन्हें वह सब इतना श्रिषक त्रिय हो। श्रपनी उस नाविक-जिन्दगी में मेंने वैसा चार वार किया। श्रीर हर वार मुभे वड़ा श्राराम मिला जैसे मेरी छाती से कोई पत्यर का-सा वोभ हट गया हो। में बाद के दिनों में ऐसे जीवित रहा जैसे श्रपने पुनर्जीवन के वाद लजारस रहा था, लगा जैसे बाद के हफ्ते या महीने चुटिकियों में निकल गए। मैं बच गया, मेरी मौत श्रीर मेरी कन्न मेरी छाती में ताला बन्द करके रख दी गई मैंने श्रपने चारों तरफ धीरज श्रीर संतोप के साथ देखा जैसे कोई खामोश भूत श्रपनी साफ श्रात्मा को लेकर किसी घर की श्रलमारी में श्राराम से बैठा हो।

तव जैसे अनजान में ही अपनी कमीज की वाहें लपेटते हुए मैंने सोचा कि मैं मौत और सर्वनाश की सर्व और मिली-जुली डुबिकयां लूंगा और पीछे रहने वाले को शैतान गारत करे। "यह कीन सोच सकता था फ़्लास्क !" स्टव बोला—"कि ग्रगर मेरे एक ही पैर होता, तो तुम कभी भी मुक्ते ग्रपने वगल में नाव पर न पाते जब तक कि छेद को ही मेरी टांग से रोकने की जरूरत न पड़ जाए । ग्रोह ! कमाल का है बूढ़ा ग्रादमी।"

"इस मामले में तो मैं कुछ कमाल नहीं समक्तता" प्लास्क ने उत्तर दिया—
"ग्रगर उसका पैर कूल्हे से कटा होता तो वात दूसरी थी। हां, तव तो वह
ग्रपाहिज हो जाता लेकिन उसके एक घुटना है श्रीर तुम जानते हो वाएं पैर का
काफ़ी हिस्सा भी है।"

"लेकिन मेरे दोस्त ! मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसे कभी भुकते हुए नहीं देखा।"

व्हेल की प्रकृति समभने वाले शिकारियों में अक्सर इस विषय पर चर्चा, की जाती है कि व्हेल का पीछा करने में व्हेल-जहाज के कप्तान को अपना जीवन खतरे में डालना चाहिए या नहीं, क्यों सम्पूर्ण यात्रा की सफलता के लिए उसके जीवन के सुरक्षित रहने की अत्यन्त आवश्यकता होती है। तैमूर-लंग के सिपाही भी आंखों में आंसू भरकर वहस किया करते थे कि भयंकर युद्ध-

े लेकिन श्राहाव के मामले में तो यह वहस दूसरे ही ढंग की हो जाती थी। खतरे के हर मौकों पर दोनों सही-सलामत पैर वाला श्रादमी वीखला जाता है, व्हेल का पीछा करना सदैव ही भारी श्रीर श्रनहोनी किठनाइयों को साथ लिए रहता है, उस समय हर क्षिण खतरा सामने दिखाई देता है, तव क्या इन परि-स्थितियों में यह कोई समभदारी की वात है कि शिकार के लिए व्हेल-नौका पर कोई लंगड़ा श्रादमी जाए ? इस प्रकार की साधारण वात को पिकोड के दोनों साभे के मालिकों ने साफ तौर पर नहीं सोचा होगा।

श्राहाव के घर वाले और दोस्त बहुत कम सोचते होंगे कि वैसी हालत में भी श्राहाव न्हेल का पीछा करने के लिए भागेगा लेकिन पिकोड के मालिकों से श्रपने लिए कोई मदद न लेकर कैंप्टेन ने श्रपनी नाव व उसके पांच कर्मचारियों की श्रलग व्यवस्था कर ली थी। श्राहाव की नाव पर श्रागे वाले कोने पर वर्ड़ ने ऐसे ढंग से कांट-छांट की थी कि व्हेल पर हमला करते समय श्राहाव का घुटना उस स्थान पर विल्कुल ठीक वैठ जाता था। इस प्रकार श्राहाव की सभी वातें श्राकर्पण श्रीर चर्चा का विषय वनी हुई थीं। इस पर भी हर श्रादमी यही सोचता था कि कसान की इतनी तत्परता केवल 'मोवी डेक' के लिए है क्योंकि उसने खुद कहा था कि उस भयंकर जन्तु को वह स्वयं मारना चाहता है।

श्रव कप्तान श्राहाव के उन पांच सदस्यों के सम्वन्य में जो श्राह्चर्य वाकी वचा था, वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया क्योंकि किसी भी व्हेल के शिकारी में श्राह्चर्य श्रिषक नहीं ठहरता। इसके श्रितिरक्त जिनकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती वैसी कठिनाइयों श्रीर नए-नए श्राह्चर्यजनक राष्ट्रों के किनारे श्रपरिचित कोएों से सामने श्राते हैं श्रीर व्हेल के शिकारियों के इस तैरते हुए कानून के विरोधियों के दल को उत्साहित करते हैं। यही नहीं स्वतः जहाज ही ऐसे विलक्षण जीव-जन्तुश्रों को पा जाते हैं जो खुले समुद्र में तख्तों, दूटकर गिरते दुकड़ों, पतवारों, व्हेल-नौकाश्रों, शिकारा डोगियों, उड़े हुए जापानी वर्तनों श्रादि पर उछलते दिखाई देते हैं।

यों उन पांचों श्रादिमयों ने कर्मचारियों में श्रपना स्थान प्राप्त कर लिया या लेकिन वे सब फिर भी सबसे श्रलग दिखाई देते थे श्रीर फेंडेलाह तो श्राखिर तक उलभा रहस्य ही बना रहा। वह कैसे इस दुनिया में श्राया, किस प्रकार वह श्राहाब के विचित्र भाग्य के साथ वंघ गया, कप्तान का उस पर खासा प्रभाव कैसे है ? लेकिन इतना जरूर है कि फेडेलाह के सम्बन्ध की वातों को न जानने पर कोई उदास नहीं रह सकता। वह बहुत ही सम्य श्रीर घरेलू श्रादमी दिखाई देता है जो एशिया की जातियों में विशेषतः पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं जहां श्रित मानवीय वातों का प्रभाव श्रादि काल से माना जाता है। जहां तक याद जाती है श्रादमी एक दूर स्मृति की चीज था श्रीर वाद में सभी मनुप्य उसकी ही सन्तान हुए परन्तु यह पता नहीं कि वे कैसे श्रीर कहां से श्राए। हां, उन्होंने एक दूसरे को श्रसली भूतों के रूप में देखा श्रीर सूरज तथा चन्द्रमा से पूछा कि

वे क्यों वनाए गए हैं श्रीर कव तक रहेंगे ? जेनेनिस के श्रनुसार फरिश्ते मनुष्यों की लड़िक्यों से प्रेम करते थे श्रीर शैतान भी । उसमें श्रवैध रैविन को भी सिम्मिलत किया जाए जो सांसारिक प्रग्य-प्रेम में लीन रहते थे ।

## ३८

दिन श्रीर हपते निकल गए। शान्त समुद्र में चलते हुए सफेद रंग का पिकोड सुगमतापूर्वक चार श्रलग-श्रलग व्हेल मिलने की जगहों को पार करता गया; वे थीं—एजोर; दे वर्दे श्रन्तरीप, प्लेट<sup>3</sup> श्रीर सेन्ट हेलेना से दक्षिए। की श्रीर केरोल ग्राजन्ड—पानी से घिरा वह स्थान जहां श्रभी तक कोई गया ही नहीं था।

उक्त सागरों में तैरते हुए एक गम्भीर और सुहानी चांदनी रात को—जब लहरें चांदी की तरह चमकती हुई एक दूसरी के साथ इठला रही थीं और प्रपनी कोमलता तथा मन को शान्त करने वाली मुस्कान से वातावरण को चमका रही थीं जिसमें नीरवता थी किन्तु एकान्त उदासी नहीं—ऐसे ही समय में जहाज के ग्रागे की नोक के सामने सफेंद्र बुलबुले उठने से पहले एक चांदी-सा चमकदार फव्चारा दिखाई दिया। चन्द्रमा से प्रकाशित होने के कारण वह स्विगंक दिखाई दे रहा था और लग रहा था जैसे कोई कलगी पहने हुए शानदार देवता समुद्र से प्रकट हो रहा है। इस फव्चारे को सबसे पहले फेंडेलाह ने देखा। क्योंकि इस तरह की चांदनी रातों में उसकी एक ग्रादत थी कि वह वड़े मस्तूल

चढ जाता था और वहां से इघर-उघर ग़ौर से देखा करता था मानो दिन हो। यही नहीं, रात में व्हेलों के जखीरे!के जखीरे चलते दिखाई देंगे लेकिन सी में एक व्हेल का जिकारी ऐसा नहीं होगा जो उस समय पानी में नीचे उतरे। तब श्राप सोच सकते हैं कि जहाजी उस बूढ़े पूर्वीय को उस ऊंचे मस्तूल पर रात्रि के उस समय किस भावना से देखते होंगे; उसका चमकदार साफा

१. 'ग्रोल्ड टेस्टामेंट' का पहला कांड ।

२. वह स्रादि पुरुष जिसने भगवान के नियम मनुष्यों के सामने रखे।

३. रायो डे ला प्लाटाके मुहाने के पासहोने के कारए उसका यह नाम रखा गया था।

श्रीर चन्द्रमा श्राकाश में एक समान हो रहे थे। लेकिन एक के वाद एक श्रनेक सुहानी रातों में निश्चित समय जब उसने योंही बिना एक शब्द बोले निकाल दिया श्रीर फिर उस खामोशी के बाद उसने उस चांदी-से चमकदार फव्वारे की घोपणा की तो श्राराम में डूबे सभी नाविक उसकी श्रोर दढ़ चले, जैसे कोई पर वाली श्रात्मा जहाज के रस्सों पर भूलती हुई उन्हें पुकार रही हो। 'वहां है वह।' श्रगरं क्यामत का विगुल बज गया होता तो भी इससे ज्यादा वे न कांपते। उस समय उनमें भय के स्थान पर खुशी की भावना दिखाई दे रही थी। यों वह समय बहुत ही विचित्र था लेकिन फेडैलाह का पुकारने का ढंग कुछ ऐसा प्रभावशाली था श्रीर उससे कुछ ऐसी उत्तेजना उत्पन्न हुई थी कि हरेक ने पानी में उत्तरने की चाहना प्रकट की।

गम्भीर श्रीर जल्दी-जल्दी पग टिकाते हुए श्राहाव टेक पर श्राया श्रीर उसने पालों तथा भंडों को संभालने की ग्राज्ञा दी। हरेक छोटा पाल चढ़ा दिया गया। "जहाज के सबसे अच्छे आदमी को पतवार का संचालन संभालना होगा।" तव हरेक मस्तूल के ठीक हो जाने पर जहाज हवा के रुख के साथ चलता ुरहा। उस समय जो सर्द हवा कुछ पालों में भर रही थी श्रीर पलटकर डेक पर तैर रही थी उससे लग रहा था कि जैसे वह पैरों के नीचे सरक रही हो। वह ग्रागे ही बढ़ती जा रही थी ग्रीर उसमें दो विरोधी प्रभाव एक साथ काम कर रहे थे-एक से तो वह उसे सीवा स्वर्ग में ले जाना चाहती थी शौर दूसरे से सामने दिखाई देने वाले किसी लक्ष्य की ग्रोर। ग्रीर ग्रगर उस रात ग्रापने म्राहाव का चेहरा देखा होता तो उसमें भी दो विरोधी तत्व एक साथ दिखाई दे रहे थे। एक तरफ तो उसका एक पूरा पैर डेक पर श्रच्छी ग्रव्द-व्यनि कर रहा था ग्रीर दूसरा मृत-ग्रंग जैसे कन्न की-सी खट-खट उभार रहा था। जिदगी ग्रीर मौत-दोनों पर यह बूढ़ा पैर रखकर चल रहा था। जहाज तेजी से बढ़ रहा था श्रीर हरेक श्रांख से तीर की तरह उत्सुक दृष्टियां देख रही थीं, फिर भी वह चांदी का फव्वारा उस रात दुवारा नहीं दिखाई दिया। हर नाविक ने उसे एक वार देखने की कसम खाई लेकिन किसी को भी वह दुवारा नहीं दिखाई दिया।

यह श्राघी रात का फन्वारा भुला दिया गया लेकिन लीजिए ? कुछ दिनों वाद एक दिन फिर वैसे ही रात के सन्नाटे में वह फिर दिखाई दिया श्रीर सभी ने उसे देखा भी लेकिन एक वार फिर तेजी से जहाज श्रागे वटाने पर वट लीप हो गया जैसे कहीं कुछ था ही नहीं। उसके बाद भी बहुत-सी रातों में वह दीखा और गायब हुग्रा लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की; हां, उस पर ताज्जुब हरेक करता था। कभी चांदनी रात में या कभी तारों भरी रात को वह दिखाई देकर एक, दो या तीन दिन को लोप हो जाता था। इस तरह वह हमारे ग्राकर्पण का केन्द्र वना हुग्रा था।

धीरे-घीरे नाविकों में यह वात पैठ गई कि वह फव्वारा और कुछ नहीं केवल एक व्हेल के मुंह से छोड़ा हुआ पानी का फव्वारा है और वह भी किसी दूसरी सफेद मछली का नहीं—मोवी डिक का है। यही नहीं, एक प्रकार का डर भी समा रहा था कि वह सफेद व्हेल-रूपी जल-राक्षस उन्हें अपनी और वारम्वार श्राक्षित करते हुए ऐसे दूरस्थ भयंकर सागरों में लिए जा रहा है जहां जीवन-रक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है।

इस प्रकार की चिन्ताएं—अस्पष्ट किन्तु डरावनी—मौसम की गम्भीरता के विपरीत मन को उद्धिग्न कर रही थीं और वैसी ही परिस्थितियों में हम लोग उस थका देने वाले समुद्रों में रात-दिन यात्रा करते चले जा रहे थे।

लेकिन, श्रन्त में जब हम पूर्व की श्रोर मुड़े तो 'श्रन्तरीप' की तूफ़ानी ' हवाशों ने हमें घेर लिया श्रीर तब वहां के चंचल सागरों में हम ऊपर-नीचे होते लगे। हाथी दांत-सा सफ़ेद पिकोड उन भंभाशों के सामने तैरता रहा, भुकता रहा श्रीर उन काली-सी डरावनी पागल लहरों पर चोटें देता रहा। चांदी के प्रतरों की तरह भागों की घुमेड़ें जहाज की किलेबन्दी तक उछल कर पड़ती हों श्रीर तब जिन्दगी की उस बेचैनी में श्रीर उदासी बढ़ती गई।

हमारे जहाज के कोनों पर विलक्षण शकलें मंडराने लगीं थीर वीचोंबीच समुद्री काली चिड़ियां चक्कर काटने लगीं। हरेक सुवह, हमारे रस्सों पर इनके भूंड विखाई देते थीर हमारे वारम्बार उड़ाने और हल्ला मचाने पर भी वे टस से मस न होतीं जैसे वे हमारे जहाज को कोई भटका हुआ और सुनसान जलपोत समभती हों; जैसे विना घर-घरौंदों के उन चिड़ियों ने उस समाटे में अपना ठीहा बनाने का सबसे अच्छा स्थान उस जहाज को चुना हो री उस काले रंग में समुद्र की अथाह जलराशि धुमेड़ें ले-लेकर ऐसी लग रही थी जैसे किसी उद्दिग्न आत्मा में परिस्थितियों की धुमेड़ें उठ रही हों और वह

महान सांसारिक आत्मा उस वेदना और दुःख में लिपटी हुई हो जिन पापों श्रीर कप्टों को उसने स्वतः ही जन्म दिया है।

क्या तुभे सव लोग उत्तमाशा अन्तरीप कहते हैं ? या तेरा नाम है दुःखदाई अन्तरीप। जिस कपटी और विश्वासघाती शान्ति ने प्रव तक हमें दुलराया उससे अलग होकर अब हम इस दुःखमय समुद्र में आ गए हैं, जहां पापी और अपरावी मनुष्य वदलकर पक्षी और मछली वना, दिए जाते हैं, जिनको जैसे हमेशा-हमेशा तैरते रहने की सजा दी गई है। जिनके पास पहुंचने को न कोई वन्दरगाह है न इस काली हवा को चीरकर जाने के लिए कोई क्षितिज। लेकिन वह फब्बारा कभी-कभी दिखलाई पड़ जाता या—शान्त, वर्फ़-सा सफेद, अपरि-वर्तनीय—अब भी हमें एकान्त में बुला रहा था।

उस परेशानी श्रीर तूफ़ान की दशा में श्राहाव डेक पर श्रनेक वार श्राकर निर्देश दे जाता था। ऐसे में हवा की गित की प्रतीक्षा में केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने के श्रलावा दूसरा उपाय भी नहीं होता है। कप्तान श्रीर कर्म-चारी एक प्रकार से भाग्यवादी होकर रह जाते हैं। इसलिए श्रपने उस हाथीदांत के वने पैर को चिरपरिचित छेद में डालकर ब्राहाव घंटों-घंटों हवा के रख को टटोला करता श्रीर तव सदं हवा श्रयवा वर्फ़ उसकी पलकों को भारी कर देते। इसी बीच जहाज के श्रागे के हिस्से से समुद्र ने कर्मचारियों को भगा दिया था श्रीर वे किलेवन्दी के बीच में खड़े थे श्रीर लहरों की चपेटों से बचने के लिए रेलिंग के ऊपरी हिस्से को दावे थे। उन तूफ़ानी लहरों की खुशियों या पागलपन के बीच जहाज पर एक शब्द भी नहीं गूंज रहा था जैसे सभी मल्लाह मोम के बुत बनाकर छोड़ दिए गए हों। रात में भी समुद्र की चीत्कारों के बीच मनुत्य की उदास खामोशी छाई रहती थी।

स्टारवक वह वात कभी भूल नहीं सकता जब वह दावमापी देखने के लिए केविन की श्रोर गया तो उसने देखा कि श्राहाव पेंचों से कसी कुर्सी पर सतर्क वैठा है श्रीर पलक मूं दे है। जो टोप श्रीर कोट वह पहने है उससे वर्फ़ श्रीर

दक्षिएी श्रफ्रीका की प्रसिद्ध 'केप भ्राँव गुड होप' ।

२. केप टारमेन्टोटो । दोनों नामों का प्रयोग लेखक ने ग्रालंकारिक ढंग से किया है ।

३. दावमापी (वैरोमीटर), हवा का दवाव मापने का एक यन्त्र ।

पानी की दूं दें ग्रभी भी टपक रही थीं क्योंकि वह घोड़ी देर पहले ही ऊपर तूफ़ान के बीच में खड़ा था ग्रीर उसने उन कपड़ों को भी नहीं उतारा या। उसकी मेज पर ज्वारों ग्रीर घाराग्रों का नकशा ग्रीर चार्ट पड़ा हुग्रा था। उसके हाथ में लालटेन भूल रही थी। यों उसका शरीर सीधा तना हुग्रा था, किन्तु गर्दन पीछे को भुकी हुई थी जिससे बन्द ग्रांखें केविन की कम्पास की ग्रीर दिखाई दे रही थीं।

भयंकर बूढ़ा ग्रादमी ! एक कंपकंपी के साथ स्टारवक ने सोचा कि ऐसे तूफ़ान में भी ऐसी गहरी नींद सो रहा है।

## 38

श्रन्तरीप के दक्षिण-पूर्व, 'क्रोजेट्स' से दूर, व्हेल के श्रच्छे शिकारियों के लिए खोज करने की सुन्दर जगह है। वहीं 'गोने' या 'श्रालवैद्रीस' नामक जहाज़ दिखाई दे रहा था। धीरे-धीरे वह नजदीक श्राया तो मैंने श्रागे वाले मस्तूल के छंचे श्रव्छे पर से उसे श्रच्छी तरह देखा। दूर समुद्र में मछली के शिकार के लिए निकला हुशा वह एक श्रच्छा 'व्हेलर' दिखाई दे रहा था। श्रीर वहुत दिन से घर से निकला प्रतीत होता था।

लहरें अपनी पूरी गित से थपेड़े दे रही थीं और उन्होंने इस जहाज को इतना को डाला था कि वह किसी असहाय जल-घोड़े का अस्थियं जर-सा दिखाई दे रह था। उसके चारों ओर लाल रंग की जंग लगी हुई थी और उसके पाल तथा रस्से एक वड़े पेड़ की शाखों की तरह कोहरे और तुपार से आच्छादित थे। उसके सिफं नीचे के पाल ही ठीक थे। तीन आगे के मस्तूलों पर ऊंचाई पर वैठे मल्लाह वड़े भयानक दिखाई पड़ रहे थे। वे जानवरों की खालें पहने गालूम पड़ रहे थे; उनके कपड़े चार साल की समुद्री यात्रा में फट गए थे और नष्ट्रप्रायः थे। घीरे-घीरे वह जहाज हमारे इतने पास आ गया कि मस्तूलों पर बैठे हम छः आदमी एक दूसरे के इतने पास हो गए कि अगर हम चाहते तो अपने मस्तूल से दूसरे जहाज के मस्तूल पर कूद सकते थे। फिर भी वे देखने में निराश मछुए सरल भाव से हमारी और देखकर आगे वड़ गए और उन्होंने

हमारे जहाजियों से कुछ भी नहीं कहा। फिर भी नीचे के छोटे डेक से स्वागत करने की-सी ब्रावार्जे सुनाई पड़ीं।

"ऐ होय ! जहाज ! क्या त्राप लोगों ने सफेद व्हेल देखी ?"

लेकिन वह अजनदी कप्तान, जो घिरी हुई किलेदन्दी को पकड़े खड़ा था, अपना भोंना मुंह में लगाने ही वाला था कि वह उसके हाथ से फिसलकर किसी तरह पानी में गिर गया। उस समय हवा इतनी तेज थी कि उसके मुंह से निकली राव्द ध्वनियां वेकार हो रही थीं। इसी वीच वह जहाज हम्से दूर हट गया। 'पिकोड' के जहाजी दूसरे जहाज वालों के द्वारा सफेर व्हेल का नाम लेते ही होने वाली उस घटना का घ्यान कर सोच रहे थे कि वह अयुभ लक्षण था। आहाव एक मिनट को रका। ऐसा लग रहा था कि अगर हवा इतनी तेज न होती तो सम्भवतः वह एक नाव उतारकर उस अजनदी को अपने जहाज पर बुला लेता। किन्तु हवा के रुख की स्थित का लाभ उठाने के कारण उस जहाज के कप्तान ने अपना वाजा फिर पकड़ लिया और अपने ढंग से यह जानते हुए कि अजनदी जहाज नन्तुकेत का है और जल्दी ही घर खौटने वाला है, उसने ऊचे स्वर में कहा—''ऐ होय! यह पिकोड है। दुनिया का चकर काटने निकला है। सब लोगों से कह देना कि आगे के पत्र प्रसान्त महासागर,के पते पर भेजें। और इस बार तीन साल के लिए निकला हूं और अगर घर न पहुंचूं तो उन सबसे पत्र डालने को कह देना—इस पते…''

उस समय दोनों जहाज फिर श्रासपास श्रा गए थे। तत्काल ही छोटी-छोटी मछितियों का एक दल छिछले पानी के ऊपर तरता हुशा दिखाई दिया। यह वही दल था जो कई दिन से हमारे साथ तरता चल रहा था। यों निरन्तर जल-याना करते हुए श्राहाव ने इससे पहले भी वैसे हक्य देखे होंगे किन्तु अकेंते में उधेड़बुन करने वाले किसी भी श्रादमी को छोटी से छोटी वात का भी गूड़ार्थ निकालने की घुन हो जाती है।

"जाम्रो, मुभसे दूर हट जाम्रो", पानी को ग़ीर से देखते हुए जाहाय ने कहा। वात फुछ नहीं थी किन्तु स्वर में बड़ी वेदना म्रीर म्रसहायावस्या भन्तर रही थी जैसी उस पागल बूढ़े में पहले कभी नहीं देखी गई थी। तभी 'स्टीयर' १

१. जहाज चलाने वाला मांभी।

वाले श्रादमी को जोर से पुकारते हुए उसने श्रपनी शेर की-सी श्रावाज में दह कर कहा—"चलाओ ! समूची दुनिया का चक्कर लगाते हुए उसे दूर रखो

समूची दुनिया का चक्कर ! इस घ्विन में श्रहंकार भावना को उत्तेरि करने की बहुत बड़ी शक्ति थी परन्तु यह दुनिया का चक्कर लगाने वाली सम् यात्रा कहां सम्पन्न होती है ? जहां से जिस क्षण हम चलते हैं वहीं से अनि खतरे प्रारम्भ हो जाते हैं श्रीर जितना छोड़ श्राते हैं वही सुरक्षित रहता है।

त्रगर यह दुनिया श्रन्तहीन समुद्र होती श्रीर पूर्व की श्रीर सफर करने र हमें नई-नई जगहें मिलतीं जो मघुर होने के साथ-साथ 'साइवलैंड्स' या 'वि सोलोमन' के द्वीप से कहीं श्रिषक विलक्षण होतीं तो यात्रा में कुछ मजा ' श्राता। लेकिन उन रहस्यों की खोज में यात्रा करना जिन्हें हम ख्वाव में देख हैं, या उस समुद्री राक्षस के पीछे पड़कर तकलीफ़ उठाना जो कभी न कथ हर श्रादमी के दिल में तैरा करता है तो उस तरह की खोज करते हुए सा दुनिया चक्कर काटने में या तो हम सुनसान दुर्गम स्थानों श्रीर भूल-भुलैयों पहुंच जाएंगे या वीच रास्ते में डूव जाएंगे।

80

श्राहाव जो उस व्हेलर जहाज पर नहीं गया उसका प्रत्यक्ष कारए। यह थ कि समुद्र श्रीर हवा दोनों ही तूफ़ान का संवेत कर रहे थे। किन्तु यह कारए। न भी होता तव भी वह उस पर नहीं जाता वयों कि ऐसे श्रवसरों पर जब भी स्वागत का श्रादान-प्रदान हुश्रा तभी उसको श्रपने प्रश्न का उत्तर 'न' में मिला। किसी भी नए श्रीर श्रजनवी कसान से मिलने पर उसने कभी पांच मिनट को भी वातचीत नहीं की; वस, सिर्फ ऐसे ही कप्तानों से वोला जो उसकी सूचनाश्रों का उत्तर दे सकते थे। दूर समुद्रों में श्रीर खासतौर पर ऐसे स्थानों में जहां व्हेल का शिकार करने वाले जहाज श्रपने शिकारों की खोज करते हैं, एक दूसरे से मिलने पर वे श्रापस में कैसा व्यवहार करते हैं यह यदि न वताया जाए तो श्राहाव के विचित्र व्यवहार को ठीक-ठीक नहीं समभा जा सकता।

ग्रगर कोई दो भ्रजनवी न्यूयार्क स्टेट के 'पाइन वैरेन' या इंग्लैण्ड के सुन-

ा 'सैलिसवरी मैदान' में कभी एक दूसरे के सामने ग्रा जाएं तब भी वे ऐसे ।। दे में भी एक दूसरे को नमस्कार करना नहीं भूलते। वे एक दूसरे को रोक हाल-चाल पूछते हैं श्रीर शायद पास-पास वैठकर दो मिनट ग्राराम का गुख हैं। तब उससे श्रधिक स्वाभाविक श्रीर क्या हो सकता है, श्रगर समुद्रहपी इन वैरेन' ग्रथवा 'सैलिसवरी मैदान' में व्हेल का शिकार करने वाले दो । ज वहां मिलें तथा घरती के छोर पर एक दूसरे को उन जगहों पर पुकारें। 'फैनिंग ग्राइलेंण्ड' या बहुत दूर 'किंग मिल' में; तब, में कहता हूं कि उससे श्रधिक स्वाभाविक श्रीर क्या हो सकता है कि वैसी परिस्थितियों में वे दो । ज केवल एक दूसरे का स्वागत करें विलक श्रीर भी नजदीक श्रावें, ग्रापस श्रधिक दोस्ती तथा सामाजिकों का-सा व्यवहार करें। श्रीर श्रगर जहाज एक वन्दरगाह के हों; जिनके कप्तान, श्रफसर श्रीर दूसरे श्रादमी एक दूसरे को नते हों तो क्या वह कोई श्रजीव वात होगी यदि वे एक दूसरे से मीठी-मीठी खू वातें करें?

बहुत दिनों के चले हुए जहाजों के पास—जो ध्रपनी यात्रा पर जा रहे हैं, भवतः, बहुत-से पत्र होंगे थ्रौर कुछ कागजात जिनकी तारीखें एक-दो वर्ष तिने होंगी थ्रौर जो हाथों की रगड़ से फट गए होंगे। ध्रौर तब इस भलमन-हत के बदले में व्हेल के शिकार की बहुत-सी बातें, नए ध्रमुभव तथा बहुत इरी खबरें उन्हें दूसरे से मिलेंगी। यही नहीं—भले ही उन दोनों जहाजों का म करने का क्षेत्र एक ही हो ध्रौर दोनों ही बहुत समय से घर से चले हों र भी एक दूसरे के पास कहने-सुनने को कुछ न कुछ रहता ही है। उनमें से क ने किसी तीसरे से कुछ पत्र पाए होंगे जो उन जहाजियों के मतलब के होंगे। उन्हें इस समय मिल रहे हैं। इसके प्रलावा उनके पास व्हेल के शिकार की वरें होंगी घ्रौर सम्भवतः गप-शप करने के लिए भी बहुत-सी बातें होंगी। नके पास एक दूसरे के लिए केवल सहानुभूति ही न होगी बिल्क बहुत-सी लक्षरा वार्ते होंगी जो हमेशा होते रहने के काररा दोनों के लाभ की होंगी, ानमें गोपनीयता भी होगी ध्रौर खतरों के ध्रमुभव भी।

दूसरे देशों के होने का श्रन्तर कोई श्रन्तर नहीं है यदि दोनों पक्ष एक ही । ।पा वोलने वाले हों जैसे श्रमेरिका वाले श्रीर इंग्लैण्ड वाले । यों ऐसा मौक़ा हुत कम प्राता है जब श्रंगरेज व्हेलर एक दूसरे से मिलते हों श्रीर श्राता भी है तो उनमें एक प्रकार की लज्जा-सी बनी रहती है क्योंकि अंगरेज एक प्रकार रें 'रिजर्व' या अपने में ही लीन बना रहता है और 'यान्की' (अमेरिकन) में यह वात औरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए रहती है। इसके अलावा अंगरेज शिकारियों में अमेरिका के शिकारियों से कहीं अधिक एक प्रकार की विश्ववयार्प बड़प्पन की भावना बनी रहती है यद्यपि उन लम्बे और छरहरे बदन बाले नन्तुकेत बालों को वे समुद्र का किसान समभते हैं। पता नहीं क्यों अंग्रेज लोगों में इतन अहं और बड़प्पन समाया रहता है जबिक 'यान्की' लोग एक दिन में मिलकक जितनी बहेलों का शिकार कर लेते हैं उतना वे लोग मिलकर दस वर्ष में भी नहीं कर सकते। इस पर भी इंग्लैण्ड के व्हेल के शिकारियों में यह एक नुकसान पहुंचाने वाली चरित्र की छोटी कमजोरी है जिस पर नन्तुकेत वाले अधिव ध्यान नहीं देते, क्योंकि, सम्भवतः वे सोचते हैं कि इस प्रकार की कुछ कमिय उनमें भी हैं।

व्हेलर जहाज श्रधिक सामाजिक हो सकते हैं। जबिक यदि व्यापारी जहाज एव दूसरे के पास से निकल जाते हैं तो पहचान का एक शब्द भी नहीं कहते जैंसे 'ग्राडवे' के तड़कीले-भड़कीले दो गुण्डे एक दूसरे को देखकर भी नहीं देखते श्रीर यही नहीं, हमेशा एक दूसरे के पालों या छोटी-छोटी चीजों की टीका-टिप्पणी करते हैं। श्रीर जब 'मेन-आफ-वार'—लड़ाकू जहाज—दैवात् सामने पड़ जाते हैं तो ऐमे पूर्वतापूर्ण ढंग से भुक-भुककर सलामी देंगे, शुरू में मिलते ही ऐसे अंडे हिलाएंगे कि सद्भावना, भाईचारा श्रीर स्नेह कहीं दिखाई ही नहीं देगा। श्रीर जब दो गुलामों से भरे जहाज मिल जाते हैं तो वे इतनी जल्दी में होते हैं कि चाहते हैं—जितनी जल्दी एक दूसरे के सामने से भाग जाएं उतना श्रच्छा हो। श्रीर कहीं जल-डाकू एक दूसरे के सामने श्रा गए तो स्वागत की पहली हुंकार में पूछेंगे—"कितनी खोपड़ियां हैं?"—उसी ढंग से जैसे व्हेलर पूछता हैं— "कितने पीपे हैं?" श्रीर उस सवाल का जवाब एक वार मिल गया—बस, डाकू जहाज फीरन श्रलग-श्रलग हो जाएंगे क्योंकि वे तो दोनों ही नारकीय श्रीतान होते हैं श्रीर दोनों ही एक दूसरे की पाजीपन की तस्बीर देर तक नहीं देखना चाहते हैं।

लेकिन उस परमात्मा के रूप, ईमानदार, भ्राडम्बर से दूर, सत्कार करने

वाले, सामाजिक, स्वतंत्र ग्रीर सरल व्हेलर से मिलिए ! किसी भी ग्रच्छे मौसम में एक व्हेलर जब दूसरे से मिलेगा तो क्या करेगा ? उसके पास एक 'गैम' होगी; एक ऐसी चीज—दूसरों ने जिसका नाम तो नहीं सुना ग्रीर ग्रगर किसी प्रकार सुन भी लिया तो वे उस पर खींसें निपोर देंगे ग्रीर मज़ाक करेंगे, जैसे कहेंगे—'फव्वारा छोड़ने वाला', 'व्हेल मछली की चर्बी उवालने वाला' इत्यादि। लेकिन क्यों सभी व्यापारी जहाजी, जल-डाकू ग्रीर लड़ाकू जहाजों के ग्रादमी ग्रीर गुलाम-जहाज के नाविक व्हेल-जहाज के सम्बंध में ऐसी तिरस्कारपूर्ण भावना रखते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। क्योंिक जहां तक डाकू जहाजियों का प्रश्न है उनके व्यापार में क्या किसी विशेष प्रकार का सम्मान है ? कभी-कभी वे कंचे जरूर उठ जाते हैं, सो भी फांसी के तख्ते पर। इसके ग्रलावा जव कोई ग्रादमी उनके-से बेहूदे ढंग से कपर चढ़ता है तो उसकी ठंचाई की नींव नहीं होती।

लेकिन यह गैम क्या है ? श्राप पूरा शब्दकोप टटोल डालिए, यह शब्द नहीं मिलेगा। डाक्टर जॉनसन ने भी इस शब्द का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। 'नोश्राह वेब्स्टर' के 'श्राकं' में भी यह नहीं है। लेकिन यही जानदार शब्द कम से कम पंद्रह हजार श्रसली जाति के 'यान्की' लोगों में वर्षों से प्रचलित है। निश्चित ही इसका स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए श्रीर इसको 'लेविसकन' में जुड़ना चाहिए। इसी खयाल से मैं इसका श्रथं विद्वत्तापूर्वक प्रकट कर रहा हूं:

गैम—संज्ञा—दो या दो से श्रिविक व्हेल के शिकारी जहाजों का सामाजिक मिलन, साधारएातः उस स्थान पर जहां दोनों श्रपनी-श्रपनी खोज का कार्य कर रहे हों; तब स्वागत करने के बाद जब वे एक दूसरे के कर्मचारियों से मिला-भेंटी करते हैं, उस समय दोनों कप्तान एक जहाज पर रहते हैं श्रीर दोनों मुख्य मेट दूसरे पर।

श. डॉक्टर सैम्युएल जॉनसन ने श्रंगरेजी भाषा का पहला कोष सम्पादितकिया था।

२. वेन्स्टर—मशहूर श्रंगरेजो शव्दकोष का रचियता।

३. शब्दकोष।

तो जनमें एक प्रकार की लज्जा-सी बनी रहती है क्योंकि श्रंगरेज एक प्रका 'रिजर्व' या अपने में ही लीन बना रहता है श्रौर 'यान्की' (श्रमेरिकन) में वात श्रौरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए रहती है। इसके श्रलाया श्रंग शिकारियों में श्रमेरिका के शिकारियों से कहीं श्रिधक एक प्रकार की विश्वव्य वड़प्पन की भावना बनी रहती है यद्यपि उन लम्बे श्रौर छरहरे बदन वाले नन्तृ वालों को वे समुद्र का किसान समक्षते हैं। पता नहीं क्यों श्रंग्रेज लोगों में इ श्रहं श्रीर वड़प्पन समाया रहता है जविक 'थान्की' लोग एक दिन में मिल जितनी व्हेलों का शिकार कर लेते हैं उतना वे लोग मिलकर दस वर्ष में नहीं कर सकते। इस पर भी इंग्लैण्ड के व्हेल के शिकारियों में यह एक नुक न पहुंचाने वाली चरित्र की छोटी कमजोरी है जिस पर नन्तुकेत वाले श्री घ्यान नहीं देते, क्योंकि, सम्भवतः वे सोचते हैं कि इस प्रकार की कुछ कि उनमें भी हैं।

इसिलए हम देखते हैं कि जितनी तरह के जहाज समुद्रों में तैरते हैं व ह्हेलर जहाज अधिक सामाजिक हो सकते हैं। जबिक यदि व्यापारी जहाज दूसरे के पास से निकल जाते हैं तो पहचान का एक शब्द भी नहीं कहते 'बाडवे' के तड़कीले-भड़कीले दो गुण्डे एक दूसरे को देखकर भी नहीं देखते यही नहीं, हमेशा एक दूसरे के पालों या छोटी-छोटी चीजों की टीका-टिप्प करते हैं। और जब 'मेन-आफ-वार'—लड़ाकू जहाज—दैवात् सामने पड़ जा तो ऐसे मूर्खतापूर्ण ढंग से भुक-भुककर सलामी देंगे, शुरू में मिलते ही भंडे हिलाएंगे कि सद्भावना, भाईचारा और स्नेह कहीं दिखाई ही नहीं देख और जब दो गुलामों से भरे जहाज मिल जाते हैं तो वे इतनी जल्दी में होते हैं चाहते हैं—जितनी जल्दी एक दूसरे के सामने से भाग जाएं जतना अच्छा है और कहीं जल-डाकू एक दूसरे के सामने से भाग जाएं जतना अच्छा है ''कितने पीपे हैं ?'' और उस सवाल का जवाव एक वार मिल गया— डाकू जहाज फौरन अलग-अलग हो जाएंगे क्योंकि वे तो टोनों ही नारव श्रीतान होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की पाजीपन की तस्वीर देर तक देखना चाहते हैं।

लेकिन उस परमात्मा के रूप, ईमानदार, श्राडम्बर से दूर, सत्कार व

वाले, सामाजिक, स्वतंत्र और सरल व्हेलर से मिलिए ! किसी भी अच्छे मौसम में एक व्हेलर जब दूसरे से मिलेगा तो क्या करेगा ? उसके पास एक 'गैम' होगी; एक ऐसी चीज—दूसरों ने जिसका नाम तो नहीं सुना और ग्रगर किसी प्रकार सुन भी लिया तो वे उस पर खींसें निपोर देंगे श्रीर मज़ाक करेंगे, जैसे कहेंगे—'फव्वारा छोड़ने वाला', 'व्हेल मछली की चर्बी उवालने वाला' इत्यादि । लेकिन क्यों सभी व्यापारी जहाजी, जल-डाकू और लड़ाकू जहाजों के आदमी श्रीर गुलाम-जहाज के नाविक व्हेल-जहाज के सम्वंध में ऐसी तिरस्कारपूर्ण भावना रखते हैं ? इस प्रक्त का उत्तर कठिन है । क्योंकि जहां तक डाकू जहाजियों का प्रक्त है उनके व्यापार में क्या किसी विशेष प्रकार का सम्मान है ? कभी-कभी वे ठंचे जरूर उठ जाते हैं, सो भी फांसी के तख्ते पर । इसके ग्रलावा जब कोई श्रादमी उनके-से बेहूदे ढंग से ठपर चढ़ता है तो उसकी ठंचाई की नींव नहीं होती।

लेकिन यह गैम क्या है ? ग्राप पूरा शब्दकोष टटोल डालिए, यह शब्द नहीं मिलेगा । डाक्टर जॉनसन ने भी इस शब्द का ज्ञान नहीं प्राप्त किया । 'नोग्राह वेक्स्टर' के 'ग्राकं' में भी यह नहीं है । लेकिन यही जानदार शब्द कम से कम पंद्रह हजार ग्रसली जाति के 'यान्की' लोगों में वर्षों से प्रचलित है । निश्चित ही इसका स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए ग्रीर इसको 'लेक्सिकन' में जुड़ना चाहिए । इसी खयाल से मैं इसका ग्रथं विद्वत्तापूर्वक प्रकट कर रहा हूं:

गैम—संज्ञा—दो या दो से अधिक व्हेल के शिकारी जहाजों का सामाजिक मिलन, साधारणतः उस स्थान पर जहां दोनों अपनी-अपनी खोज का कार्य कर रहे हों; तब स्वागत करने के बाद जब वे एक दूसरे के कर्मचारियों से मिला-भेंटी करते हैं, उस समय दोनों कप्तान एक जहाज पर रहते हैं और दोनों मुख्य मेट दूसरे पर।

डॉक्टर सैम्युएल जॉनसन ने श्रंगरेजी भाषा का पहला कोष सम्पादित
 किया था।

२. वेब्स्टर-मशहूर अंगरेजी शब्दकीय का रचियता।

३. शब्दकोष।

उतरें उसके पहले ही बड़े ठाठ से पलटकर पेंदे के नीचे तैर गई लेकिन इ चुपचाप श्रीर घूमने में इतने कम घुमेड़ें लेकर कि यह मालूम हो कि वह श्र सचेत नहीं हुई है। श्राहाब ने हुक्म दिया था कि एक भी पतवार इस्तेमाल न न कोई मुंह से कुछ बोले; केवल फुसफुसाहट में बातचीत हो। नावों के श्रागे हिस्सों पर श्रॉन्टेरियों के श्रादिवासियों की तरह हम लोग बैठ गए धौर बि शब्द के पाल चढ़ा दिए गए। फौरन ही, जब हम पीछा करते हुए श्रागे तभी उस राक्षसी ने श्रपनी पूंछ कमसे कम चालीस फीट हवा में ऊपर सीधी व दी। तब पानी में इवकर ऐसे श्रदश्य हो गई जैसे किसी ऊंची मीनार को पा निगल गया हो।

"वह गई!" एक चीख श्राई शौर स्टब ने फ़ौरन ही श्रपना पाइप सुलग के लिए दियासलाई जलाई नयोंकि श्रव लोगों को सांस लेने की श्राजादी थीं जब ब्हेल हुवकी ले जुकी तो फिर चमकी। वह उस समय उस पाइप पीने व स्टब की नाव के सामने शौर सबसे पास थी, श्रतः स्टब ने सोचा कि उस पकड़ने का सौभाग्य उसे ही मिलेगा। यह तो श्रव खुलासा ही था कि ब्हे समभ चुकी थी कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसलिए श्रव श्रागे सतर्क श्रीर खामोशी भी बेकार थी। पैडिल हटा लिए गए श्रीर तेजी से पतवारें चल प्रारम्भ हो गई। श्रीर पाइप पीते हुए ही स्टब ने श्रपने लोगों को हमला करने लिए ललकारा।

हां, मछली में एक रिवर्तन हुआ। श्रपनी विपत्ति को पूरी तरह समभ ्हुए वह सर वाहर निकालकर चलने लगी। वह सर का हिस्सा घुमाकर उ श्रमाप भागों को जिसको वह श्रपने में बना रही थी बाहर फेंक रही थी।

१. स्पर्म व्हेल के भारी सर में कुछ बहुत पतला और हलका पदार्थ भरा रहत है। यों ऊपर से देखने में वह बहुत स्थूल होता है, किन्तु बहुत उछल वाला भी होता है और तभी वह उसे बहुत श्रासानी से हवा में उछाल देत है; खात तौर पर जब वह तेज भाग रही हो। इसके अतिरिक्त उसे आगे के सर के भाग की लम्बाई इतनी अधिक होती है और पिछले भा से वह पानी को ऐसे काटती चलती है कि जब वह घुमाकर अपने सर वह तरल पदार्थ फेंकती है तो वह माल से भरी वोक्तिल नाव के स्थापर न्यू यार्क की पैनी घार वाली तेज पाइलट-नाव दिखाई देती है।

"उसे शुरू करो, उसे शुरू करो मेरे साथियो ! जल्दी मत करो ! जितना चाहो समय लो ।—लेकिन उसे शुरू करो; उसको तूफानी गर्जन की तरह चालू करो, वस इतना ही है," घुएं को उड़ाते हुए स्टब ने कहा । "उसे श्रव ने चालू करो । लम्बी श्रीर गहरी चोट देना, टाशटेगो ! टाश, मेरे बच्चे ! उसे चालू करो—चालू करो, सव । लेकिन सब ठंडे दिल से, शान्त रहकर—ककड़ी की तरह मुलायमी से—धीमे, धीमे लेकिन उसे खतरनाक मौत श्रीर दांत निकाले हुए राक्षस की तरह हुसकाना श्रीर क्षत्र में दफनाए मरे हुश्रों की तरह सीघे खींचना, लड़को !—वस ! उसे चालू करो !"

"वू—हू ! वा—ही !" जवाव में गे-हेडर चीखा ग्रीर किसी लड़ाई की पुरानी ललकार भरी गूंज को श्राकाश में गुंजा दिया। सभी डांडे वालों ने उस चीखती गूंज को दोहराया।

उसकी उन चीखों का उत्तर श्रीर लोगों ने भी उतनी ही तेज श्रावाजों में दिया। "की—ही! की—ही!" डैग्यू चिल्लाया। जैसे चीता श्रपने पिजड़े में हिलता-दुलता है वैसे ही एक वार वह श्रागे वढ़ा श्रीर एक वार पीछे हटा।

"का—ला ! कू—लू !" जैसे कोई ग्रेनेडियर श्रिपनी वोटी का स्वाद लेता है वैसे ही, श्रोठ चभुलाते हुए 'क्वीकेग' गुर्राया । इस प्रकार पतवारों व श्रावाजों से नावें पानी को चीर रही थीं । तम्बाकू पीते हुए स्टव निरन्तर श्रपने नाविकों को उत्साहित कर रहा था। श्रपनी जान की परवाह न करने वाले लोगों की तरह वे सब श्रागे वढ़ रहे थे। तभी खुशनुमा श्रावाज सुनाई पड़ी,—"टाझटेगो! खड़े हो जाश्रो!—फेंको हारपून।" हारपून फेंका गया। 'सबलोग पीछे हटकर!''—डांडे चलाने वाले पानी को पीछे करने लगे। हरेक की कलाइयों में गरमी भर गई। वह एक टोना था—जादू। इसी मिनट स्टब ने तेज़ी में दो मोड़ पकड़े श्रीर उसके पाइप से एक नीले रंग का घुश्रां ऊपर उठा।

"लाइन गीली करो ! लाइन गीली करो !" टब के पास बैठे डांडे वाले से स्टब ने कहा जिसने अपना टोप घसीटते हुए उसमें जल्दी से समुद्र का पानी भरा । श्रीर ग्रधिक घुमाव लिए गए जिससे लाइन ने अपनी जगह लेना प्रारम्भ कर दिया । श्रव नाव खौलते पानी के बीच झार्क मछली की तरह उड़ने-सी

१. गोला फॅकने वाला सैनिक।

लगी । स्टब तथा टाशटेगो ने श्रपनी-श्रपनी जगहें बदलीं—वे श्रागे से पीछे श्रा गए उस उथल-पुथल में यह काम सचमुच ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला था।

ग्रागे की तरफ एक प्रकार से वेरोक पानी का भरना निरन्तर खिलवाड़ कर रहा था; जैसे जल की भंवर या घुमेड़ निरन्तर चक्कर काट रही थी; ग्रीर जंगली के हिलने तक के छोटे से छोटे डोलन पर वह चक्कर खाने वाली नौका उत्साह सहित पानी को चीरते हुए श्रीर जैसे ऐंठते हुए श्रपने श्रागे के हिस्से को पानी में भोंक देती थी। इस प्रकार वे बढ़ते चले जा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी पूरी ताकत से श्रपने स्थान पर जमा हुग्रा था; जिससे थपेड़ों ग्रीर भाग के फव्वारों से उछल न जाए। साथ ही लम्बा टाक्कटेगो संचालन करने वाली पतवार के पास दोहरे बल व उत्साह के साथ जमा था। सम्पूर्ण श्रतलांतक श्रीर प्रकान्त महासागर जैसे उनकी दौड़ में पीछे होते चले जा रहे थे श्रीर तभी श्रन्त में व्हेल की दौड़ कुछ ढीली पड़ गई।

"जोर से खींचो ! जोर से खींचो ! स्टव ने आगे वाले लोगों से चीखकर कहा । सामने व्हेल को देखते हुए सभी ने नाव को खींचना शुरू किया लेकिन वह अभी भी पीछे थी । फ़ौरन ही स्टव ने पीछे से हटकर अपने घुटने को रस्सी, वांघने की फन्नी के पास टिका दिया और एक प्रकार से उस उड़ने वाली मछली पर एक के वाद एक भाला फेंकना शुरू किया । उसके हुकम पर नावें रास्ते से अलग होकर उघर बढ़ती जातीं । व्हेल भयंकर लहरें उभार रही थी और एक के वाद दूसरी उछाल की तैयारी करने लगती ।

किसी पहाड़ पर से बहती छोटी नदी की तरह उस जलजन्तु के चारों श्रोर तल रंग की घुमेड़ें उठने लगीं। उसकी कप्ट्रप्रद देह समुद्र के खारे जलरूपी श्रांसुग्रों में नहीं बल्कि खून में लोटने लगी जो कई फर्लाङ्क तक बुलबुले व घार छोड़ती जा रही थी। तिरछी पड़ती हुई सूर्य की किरगों उस लाल रंग के तालाव में जैसे ग्रठसेलियां कर रही थीं श्रीर उसकी छाया से सभी लोगों के चेहरे ग्रादिवासियों के-से लाल दिखाई दे रहे थे। व्हेल की इवास-नली से सफेद घुएं के फव्वारे बराबर उछल रहे थे ग्रीर उस उत्तेजित नौकारोही के मुंह से भी पाइप का घुग्रां उड़ रहा था क्योंकि स्टब श्रपनी हर चोट पर कांटेदार वर्छें को तेजी में नाव के श्रांगे से फेंकता था श्रीर पाइप का कश खींच लेता था।

"ऊपर खींचो, ऊपर खींचो !" आगे वैठे लोगों से उसने चीखकर कहा

क्योंकि समाप्तप्राय व्हेल ढीली पढ़ चुकी थी। "वरावर से, ट्यर खींचो!" श्रीर नाव मछली के वरावर उसके पीछे की श्रीर सट गई। वरावर से श्राकर स्टब ने श्राहिस्ते से श्रपने हारपून को व्हेल के भीतर घुसेड़ दिया श्रीर घुमाने लगा जिससे समभ ले कि कहीं वह जिन्दा तो नहीं है; जैसे वह टटोल रहा हो कि व्हेल ने कोई सोने की घड़ी तो नहीं निगल ली है। श्रीर वह सोने की घड़ी उस मछली को श्रपनी जान थी। श्रव उस पर भरपूर चोट पड़ चुकी थी श्रीर वह खून में लयपथ थी। खतरे में हूबी नाव के सामने जैसे श्रव प्रकाश की किरगों फूट रही थीं; श्रीर ताजी हवा श्रा रही थी।

व्हेल ने अपनी 'फलरी' में बचने के लिए एक बार फिर पानी में करवट ली और जैसे बढ़े कष्ट में सांस लेने लगी। अन्त में लाल रंग की शराव की तरह व्हेल के खून की तरलता हवा में तैरने लगी। फीरन ही व्हेल ने अपनी निर्जीव पूंछ समुद्र में फेंक दी। उसका दिल फट गया था।

"वह मर गई मिस्टर स्टव" ढैग्गू वोला।

"हां दोनों ही पाइपों के बुएं खाली हो गए," ग्रपने पाइप को मुंह से निकाल-ं कर स्टब ने उसकी राख को समुद्र में गिरा दिया ग्रीर एक मिनट तक उस निर्जीव लाश को एकटक देखता रहा जो उसने ही बनाई थी।

४२

पिछले ग्रन्याय की एक घटना के बारे में दो गब्द।

मछली के शिकार में प्रचलित प्रयोगों के अनुसार व्हेल-बोट जहाज से चलती है और व्हेल-मैन या हेड्समैन या व्हेल-किलर—व्हेल का प्रमुख शिकारी— योड़े समय के लिए स्टीयरमैन—चालक—का काम भी करता है। और हारपूनर या व्हेल को फांसने वाला सबसे आगे की पतवार को चलाता है जो 'हारपूनर-ओर' कहलाती है। बहुत तेज और ताकतवर हाय चाहिए जो व्हेल पर पहला वार करे क्योंकि बहुत वार जो लम्बी चोट कहलाती है वह

१. व्हेल मछली के दम तोड़ते समय होने वाली वेदना।

कभी-कभी वीस और तीस फीट की दूरी से की जाती है। लेकिन पीछा करते समय चाहें जितना समय लग गया हो श्रीर चाहे जितनी थकान हो फिर भी हारपूनर से यह आशा की जाती है कि वह तेजी से पतवार चलाकर व्हेल के नजदीक से नजदीक नाव को पहुंचाएगा । सचमुच वह कुछ निराले ग्रादमी का-सा-सवसे ग्रलग काम करेगा ग्रीर न केवल वह विजली की तरह लपके-दौड़ेगा विलक अनेक तरह की आवाजें और हुंकारे भर-भरकर लोगों को वरावर ललकारता रहेगा। लेकिन अपनी शक्ति भर चीखने से क्या वनता है -- जविक शरीर के दूसरे ग्रंग दूसरे प्रकार से भारी कामों में लगे हों, इसे तो भुक्तभोगी ही बता सकता है। इस 'प्रकार' से जुटे रहने ग्रीर चिल्लाते रहने की क्रिया करते समय हारपूनर की पीठ तो व्हेल की तरफ होती है और तब वह यका हुमा प्राणी सुनता है-'वड़े हो जामो, श्रीर वार करो।' उसको श्रव श्रपनी पतवार रख देनी होगी; थोड़ा पीछे हटकर तव वह 'क्रॉच' से अपना हारपून ले लेगा ग्रीर जो भी थोड़ी-बहुत शक्ति उसमें वाकी रह गई है उससे वह व्हेल पर चोट करेगा। कोई ताज्जुव नहीं कि व्हेल के शिकारियों के पूरे दल का एक-एक शिकारी पचास-पचास बार चोट करे श्रीर सफल पांच भी न हों; कोई ताज्जुव नहीं कि वहूत-से वेकार हारपूनर बुरी तरह फटकारे भी जाते हैं श्रीर निकाल दिए जाते हैं; कोई ताज्जुव नहीं कि नाव में ही बहुतों की खून की धमनियां फट जाती हैं; कोई ताज्जुव नहीं कि वहूत-से स्पर्म व्हेल के शिकारियों को चार िसाल में चार पीपे तेल भी नहीं मिल पाता है; ब्राश्चर्य की कोई बात नहीं कि ें -से जहाज के मालिकों के लिए व्हेल के शिकार का यह धन्धा टोटे या नुकसान

-से जहाज के मालिकों के लिए व्हेल के शिकार का यह धन्धा टोटे या नुकसान ा धंधा है क्योंकि वह हारपूनर ही है जो जलयात्रा की जान है श्रीर यदि दौड़ा-दौड़ाकर श्रगर श्राप उसकी जान पहले ही निकाल लेंगे तो ऐन मौके पर जब उसकी बहुत श्रावश्यकता है तब क्या होगा ?

फिर, अगर हमले की चोट सफल भी हो गई तो दूसरा खतरनाक मौका तब आता है जब व्हेल भागना शुरू करती है। तब नाव का अगुआ और हारपूनर दोनों ही आगे-पीछे दौड़ना शुरू करते हैं और उस समय का वह आपित्तकाल न केवल उसका ही विलक सबका होता है। तब वे निरन्तर जगहों की अदला-वदली करते हैं।

पता नहीं कि दूसरे लोग इसके विपरीत क्या करते हैं लेकिन कम से कम

में इसको एक वड़ी वेवकूफी श्रीर श्रनावश्यक वात मानता हूं। नाव का हेड्समैन या संचालक—शुरू से श्रन्त तक श्रागे के हिस्से में वना रहना चाहिए। उसको हारपून श्रीर लान्स (वर्छे) दोनों से ही हमला करना चाहिए श्रीर उसको एक मछुए की भांति श्रावश्यकतानुसार कमं करने के श्रतिरिक्त कुछ भी भाग-दोड़ नहीं करनी चाहिए। मैं समभता हूं कि इससे दोड़ की गति में कुछ कमी ज़रूर श्राएगी किन्तु संसार के श्रनेक देशों के हारपूनरों से वात करने पर ही मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि हमला करने के पहले ही उन्हें यक नहीं जाना चाहिए। व्हेल के शिकार में दोड़ नहीं हमले का महत्व है।

इस चोट में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हारपूनर जब आगे बढ़े तो विश्राम के बाद, न कि परिश्रम के बाद।

४३

पेड़ के तने से शार्खें निकलती हैं और उनसे टहनियां। इसी तरह सुजनात्मक रिचनाओं में अध्याय अपने आप निकलते चले आते हैं।

पिछले पृष्ठ पर जो 'क्रॉच' शब्द श्राया है, उसे श्रलग से वताना जरूरी है। यह एक तरह की विचित्र कटावदार पतली लकड़ी होती है—दो फीट लम्बी, जो नाव में दाहिने हाथ के श्रागे के कोने में किनारे के पास सीधी लगाई जाती है श्रीर हारपून के लकड़ी वाले हिस्से को टिकाने या सहारा देने का काम करती है; जिसका दूसरा खाली श्रीर कांटेदार हिस्सा ढलवां नोक से लगा होता है। उसके कारण हियार फेंकने वाले के हाथ में श्रासानी से श्रा जाता है जो जल्दी से घसीटकर वैसे ही उसका उपयोग करता है जैसे कोई जंगलवासी दीवाल से घसीटकर श्रपनी राइफल का। ऐसा रिवाज है कि 'क्रॉच' में दो हारपून टिके रहते हैं जो पहले श्रीर दूसरे 'लोहे' के नाम से पुकारे जाते हैं।

लेकिन ये दोनों हारपून ग्रपनी ग्रलग पतली जंजीर से बंघे रहते हैं क्योंकि अवश्यकता पड़ने पर एक के बाद दूसरा हारपून एक ही व्हेल के ऊपर फॅकना पड़ता है, जिससे एक को खींचा जा सके श्रीर दूसरा व्हेल पर ही लगा रहे। यह मौके की बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहला लोहा-प्यते लिए उसकी जीभ लपलपा रही थी। क वोटी, मेरे सोने के पहले, एक वोटी ! डैंग्यू ! तुम कपर जाकर उसके भाग से एक छोटा-सा द्रकड़ा मेरे लिए काट लाग्री !" तो ये भयंकर मछली के शिकारी साधारण रूप में और जैसे सैनिक म्म अनुसार भी शत्रु से लड़ाई का खर्च पहले चुका लेते हैं (कमसे कम ' जलयात्रा का खर्च) लेकिन इन नन्तुकेत वालों में स्पर्म व्हेल का इ ऐसा मजेदार है कि स्टव की तरह ही वे उतावले हो जाते हैं। [, श्राधीं रात तक वह वोटी काटकर पकाई गई। स्पर्म के तेल में दो भी सामने जलाई गई थीर स्टब बहुत अकड़कर तार लपेटने वाली ऊपर के हिस्से पर खड़ा हुआ; अपने सामने उसने उस मछली के रखा ग्रीर उस गरारी का उपयोग उसने खाने वाली श्रल्मारी के या। उस रात उस व्हेल के भोजन का आनन्द लेने वाला केवल स्टब ा। उस समय उसकी उस वोटी को चवाने के साथ---हजारों-हजारों लयां श्रीर थीं जो उस मरे हुए मगरमच्छ के चारों श्रीर मंडरा-मंडरा-चर्वी का स्वाद लेने का श्रानन्द प्राप्त कर रही थीं। कुछ सीने वाले ६ ं चंकी में सोते-सोते चींक पड़ते थे क्योंकि जहाज के पेंदे में कभी-कभी

है व्हेल के दुकड़ों की वोटी को चभुलाते हुए वे श्राराम कर रहे थे। दावत बड़ी विचित्र दिखाई दे रही थी। उस स्थान में कैसे इनलोगों रावर गोल दुकड़े काटे थे, यह एक विश्वव्यापी समस्या दिखाई दे यही नहीं, जो निशान उन्होंने व्हेल पर छोड़ा था वह वढ़ई द्वारा ो में पेंच लगाने की तरह का था।

च्छों तथा शार्क मछिलियों की पूंछ उन सोने वालों के ठीक कलेजे के जाती थी। उस काले और उफनते समुद्र की लहरों से टकराने की कोरे लेते हुए वे अपनी पीठ मोड़ लेते थे और आदमी के सर के

ह के घुएं के डरावनेपन में श्रीर समुद्र से युद्ध करने के वाद समुद्र भूषे कुत्तों की तरह उस मेज की श्रोर देख रही थीं जो जहाज का

t

<sup>ा</sup>जो दिन में सामान रखने श्रीर रात को सोने के काम में लाए

डेक था श्रीर जैसे गोश्त के लाल-लाल दुकड़े काट-काटकर उनके सामने उछाले जा रहे हों वैसे हर उछाल पर वे लपकेंगी। एक स्पर्म व्हेल के शिकार के बाद जितनी खुशी में वे मछिलियां अपने चांदी से चमकते मुंह लेकर जहाज से टकराती हैं वैसी वे कभी नहीं दिखाई देतीं। श्रगर श्रापने वह दृश्य कभी नहीं देखा तो शैतान की पूजा के श्रीचित्य के बारे में श्रपना निर्णय श्रीर शैतान के साथ प्रमासीते की वात को स्थिगत रिखए।

लेकिन जिस तरह स्टव श्रासपास के लोगों के बोटी चभुलाने के शब्दों को नहीं सुन रहा था उसी तरह डेक के पास विरी समुद्री मछलियां स्टव के श्रोठों की चटखार को नहीं सुन रही थीं।

"रसोइया! रसोइया! — वह बूढ़ा फ़्लीस कहां है।" वह चीछा। उसने प्रपने पैर फैला लिए जैसे अपने भोजन पर ठीक से जम रहा हो श्रीर श्रपनी लेट पर ऐसे कांटा चलाया जैसे श्रपने वर्छे से चोट कर रहा हो — "रसोइया! रसोइया! — पाल इघर को करो, रसोइया!"

श्रपने भूलने वाले पलंग पर से उठकर काले रंग का बूढ़ा फ़्लीस श्रपने घुटनों को दावते, हिलते-डुलते श्रोर लंगड़ाते हुए उस वेवक्त सामने श्राया। ग्रपने दोनों हाथ जोड़कर स्टब की खाने की श्रत्मारी के सामने स्थिरतापूर्वक खड़े होकर श्रोर श्रपनी दो टांगों वाली छड़ी का सहारा लेकर उसने कमान की तरह श्रपनी कमर श्रागे भुका ली।

"रसोइए !" जल्दी से एक कौर मुंह में डालकर स्टब बोला—"क्या यह बोटी ज्यादा नहीं पक गई ? यह जल गई है। यह बहुत मुलायम होती है इसलिए ठीक से पकाग्रो। क्या तुम्हीं नहीं कहते हो कि व्हेल की बोटी कुरकुरी पकी होनी चाहिए। वह देखों, उन सामने वाली मछिलियों को भी करारी बोटी चाहिए। जाग्रो, उनसे बात करो। उनसे कहो कि उनका स्वागत है। लेकिन वे शान्त रहें। ग्रगर मेरी ग्रपनी ग्रावाज भी मुनाई दे तो मुक्ते धमाके से उड़ा देना। जाग्रो, रसोइए, ग्रौर मेरी बात उनसे कह दो। यह लालटेन लो", एक लालटेन को तख्ते से उतारकर देते हुए वह बोला—"ग्रव जाग्रो ग्रौर उन्हें मेरी बातें वता ग्राग्रो।"

श्रनमने-से लालटेन को लेते हुए बूढ़ा प्लीस लड़खड़ाते हुए डेक से किलेबन्दी तक गया श्रीर एक हाथ से लैंप को पानी में लटकाते हुए श्रीर दूसरे से श्रपनी वैसाखी संभाले हुए उसने पानी में भांका जैसे उस भीड़-भाड़ को ठीक से देखना चाहता हो थीर तभी उसने बड़वड़ाना शुरू किया। स्टव ने भी श्रागे वढ़कर वह सब सुना।

"रसोइए !" उसके कन्छे पर हाय रखकर स्टब बीला—"रसोइए ! वहां क्या देख रहे हो और ऐसे क्या उपदेश दे रहे हो ? पाप करने वालों को ऐसे शिक्षा नहीं दी जाती रसोइए ?"

"ऐसा क्यों ? तब श्राप स्वयं ही उपदेश दीजिए", जाते हुए फ़्लीस बोला । "नहीं, रसोइए ! बोलो, बोलो ।"

"हां तो-प्यारे साथियो !"

"वाह !" स्टब बोला—"उनको पुचकारो । कोशिश करो ।"

फ़्लीस वैसा ही करता रहा।

"नया सभी मछिलयां वड़ी पेंद्र और लालची होती हैं ? — वहां पीछे की तरफ़ खट्-खट् करना बन्द करो ! तुम उबर खट्-खट् कर रही हो तो मेरी वातें कैसे सुन पाश्रोगी ?"

"रसोइए!" गला पकड़ते हुए स्टब बोला—"ऐसे मत विगड़ो! उनसे। शरीफ़ों की तरह मुलायमी से बात करो।"

पुलीस का उपदेश फिर जारी हो गया।

"साथियो ! तुम्हारे इस पेहू और लालचीपन की मैं शिकायत नहीं करता। वह तो प्रकृति है और उसका कोई इलाज भी नहीं है लेकिन उस धूर्त प्रकृति की कैसे काबू में किया जाए ? — प्रक्त तो यही है। तुम मछली हो, शैतान हो। लेकिन अगर तुम अपने बीच में ही दूसरी मछलियों पर हुकूमत करो तो फिर तुम फ़रिश्ता वन जाओगी, क्योंकि फ़रिश्ते और कुछ नहीं भली प्रकार नियंत्रित शार्क मछलियां हैं। तब मेरे भाइयो ! सुनो। अच्छे नागरिक वनने की कोशिश करो और उस व्हेंल से अपने को बचाओ। मैं कहता हूं अपने पड़ोसी के मुंह की बोटी मत छीनो। क्या एक भी मछली ने उस वड़ी व्हेल के साथ कोई भी भलाई नहीं की ? और ठीक भी है— तुममें से एक का भी उस व्हेल पर अधिकार नहीं है। वह व्हेल किसी और की है। गुभे मालूम है कि वतुममें से वहतों के बड़े-बड़े मुंह हैं— औरों से बड़े, लेकिन बहुत बार बड़े मुंह वालों के पेट छोटे होते हैं; इसीलिए बड़े मुंह सिर्फ निगलने भर के लिए नहीं

होते, विलक छोटी मछली के लिए बोटी का दुकड़ा काटकर देने के लिए भी होते हैं ग्रीर उनके लिए जो निर्वल ग्रीर ग्रसहाय होती हैं।"

"शावाश बूढ़े पलीस !" स्टव चिल्लाया—"यही क्रिश्चियेनिटी १ है। बोले जाग्रो—बोले जाग्रो।"

"बोले जाने से कोई लाभ नहीं है। मास्टर स्टव! वे वदमान ग्रीर धूर्त एक दूसरे से लड़ते-भगड़ते ही रहेंगे। वे एक शब्द भी नहीं सुन रहे हैं। जब तक उनका पेट भरेगा नहीं, तब तक उनको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। वे सचमुच बहुत नीच हैं। ग्रीर उनके पेटों की कोई थाह नहीं है। जब उनके पेट भर जाएंगे तब वे ग्रीर भी नहीं सुनेंगे क्योंकि तब वे समुद्र की तह में गहरी नींद लेने चले जाएंगे। वे मूंगे की भाड़ियों में सोने चले जाएंगे ग्रीर कुछ नहीं सुनेंगे, कभी—कभी नहीं सुनेंगे।"

"यह मेरी श्रात्मा की बात है। फ़्लीस ! इसलिए श्राबीविद दो श्रीर में श्रपने खाने पर जाऊं।"

इस पर फ़्लीस ने श्रपने दोनों हाच जोड़ दिए श्रीर उस मछ्लियों की भीड़ के सामने सीटी की-सी श्रावाज में जोर से वोला:

"साथियो ! साथ के जीवो ! जितना भगड़ सको भगड़ो। अपने पेट इतने भरो कि वे फट जाएं और तब सब मर जायो।"

"हां, तो रसोइए !" गरारी के ऊपर श्रपना खाना शुरू करते हुए स्टब बोला—"जहां श्रभी तक खड़े थे वहीं खड़े हो जाग्रो। मेरे सामने खड़े होग्रो श्रीर घ्यान से मुनो।"

"सय खामोश हो जाग्रो", श्रपनी संडसीनुमा वेंत पर भुकते हुए प्लीस वोला।

"हां, तो "" ", स्टब ने संभलकर बैठते हुए कहा—"मैं उसी बोटी की बात कहूंगा । रसोइए ! पहले तो यह बताग्रो कि तुम्हारी उम्र क्या है ?"

"बोटी से उसका क्या सम्बंध है ?" उस काले बूढ़े ने दृढ़तापूर्वक कहा। "खामोश! रसोइए, तुम कितने साल के हो?"

"जैसा लोग कहते हैं—क़रीव नब्बे सार

१. ईसाइयत ।

इतनी रही थी कि मैंने फीरन ही उसे अपनी नजर से दूर कर दिया, तुम देख रहे हो या नहीं ? हां, तो दुवारा जब तुम मेरे लिए खासतीर पर उसे पकाओं तो मैं वताऊंगा कि उसे कैसे पकाओं और इस तरह खराव मत करो और जला मत दो। एक हाथ में बोटी लो और एक जलता कोयला उसके सामने करो; इतना करके उसे तक्तरी पर रखो; सुना तुमने ? और अब कल जब हम उसके दुकड़े करें तो रसोइए! उसके पंखों की नोकें लेने के लिए खड़े रहना और उन्हें अचार में रख देना और उसके कांटों को, उन पर मसाला छोड़ना। हां, अब तुम जा सकते हो।"

लेकिन फ्लीस मुश्किल से तीन कदम गया होगा कि उसे दुवारा पुकारा गया।

"रसोइए ! कल भ्राधी रात को पहरे के समय मुक्ते खाने के लिए 'कटलेट' देना। सुनते हो ? भ्रव भाग जाभ्रो—हल्लो ! ठहरो ! जाने के पहले सलामी दो।—ठहरो, फिर सुनो ! नाश्ते के लिए व्हेल के लड्डू—भूलना नहीं।"

"हे भगवान ! वह व्हेल न खा पाए श्रीर व्हेल उसे खा जाए तो भला। हो। वह शार्क मछिलयों से भी ज्यादा शार्क है!" लंगड़ाते हुए वूढ़ा श्रागे वढ़ता श्रीर वड़बड़ाता हुआ श्रपनी जगह पर चला गया।

## 84

नाशवान मनुष्य उसी जन्तु को खाता है जिससे उसकी लैम्प की वाती जलती है श्रीर स्टव की तरह उसकी रोशनी के सामने वह भोजन करता है, यह एक ऐसी श्रजीवोग़रीब बात है कि उसका थोड़ा-सा इतिहास तथा दर्शन जान लेना भी जरूरी है।

यह इतिहास-प्रसिद्ध वात है कि तीन सिदयों पहले राइट व्हेल की जीभ फ्रांस में बहुत स्वादिष्ट चीज समभी जाती और उसके लिए बहुत रुपया मिलता था। हेनरी प्राठवें के समय में एक रसोइए को बहुत-सा इनाम इसलिए मिला

१. गोइत की टिकिया।

था कि उसने एक ऐसा विद्या साँस वनाया था कि जो पके हुए शियुमार के साथ खाया जाता था—जो न्हेल की ही एक किस्म है। शियुमार तो प्राज दिन् भी विद्या खाना माना जाता है। विलियार्ड की गेंद की तरह उसके गोदत के लड्हू बनाए जाते हैं श्रीर बहुत श्रन्छी तरह से तैयार करके मसाले वगैरह डालने के बाद वह बत्तख के लड्हू या बछड़े के लड्हू की तरह के हो जाते हैं। डनफर्म लाइन के पुराने पादिरयों को वे बहुत प्रिय थे। बादशाह से शियुमार के भीजन के लिए उन्हें एक लम्बा वसीका मिलता था।

सचाई यह है कि कम से कम व्हेल के शिकारियों में व्हेल एक विदय

डिश र समभी जाती अगर वह इतनी ज्यादा तादाद में न पाई जाती। हो सकत है कि वैसे कुछ समभ में न श्राए लेकिन श्रगर श्राप गोश्त के सी फुट लम्बे तिकोने के पास वैठाल दिए जाएं तो श्रापकी भूख मर जाएगी। केवल पक्षपात हीन श्रादमी, जैसे स्टब, पकी हुई ब्हेल खाने को तत्पर रहता है लेकिन एस्कीमं इतने शौकीन नहीं होते। हमें मालूम है कि वे लोग कैसे सिर्फ़ ब्हेल पर जिन्द रहते हैं शौर उनके पास बहुत पुराने जमाने के तेल की कीमती शरावें हैं। उनका एक मशहूर डाक्टर जोगराण्डा ब्हेल की चर्ची की वूंदें छोटे बच्चों के पिलाता है जिससे उनमें बहुत ताकृत व ताजगी श्राती है। मुभे उसकी याद इस लिए है कि इंग्लैण्ड के कुछ श्रादमी किसी ब्हेल के शिकारी जहाज के हार घटनावश ग्रीनलैण्ड में छूट गए श्रीर वे महीनों उसकी चर्ची निकाल लेने वे बाद गोश्त के सहारे किनारे पढ़े रहे। हालेंडवासी ब्हेल के शिकारियों में ब्हेल के लब्छ 'फिटर्स' कहलाते हैं श्रीर सचमुच ही वे भूरे श्रीर कुरमुरे होने के कारए एमस्टरडम की गृहिगायों के बनाए ताजे मीठे गुलगुलों या मीठे पूए की तरह लगते हैं। वे देखने में इतने मजेदार व श्राक्षंक होते हैं कि श्रत्यन्त संग्रम श्रादमी भी श्रपने को रोक नहीं पाए।

लेकिन सम्य लोगों में जो उसका भोजन इतना श्रप्रचलित है उसका खार काररण है उसका बहुत ज्यादा जायकेदार श्रोर स्वास्थ्यवर्धक होना । यह व्हेर स्वयं ही रसदार श्रोर चर्वी वाली होती है जैसे पारदर्शी, चमकदार नारियल क

१. चटनी।

२. बढ़िया खाना ।

ल, जिसका इस्तेमाल हम मक्खन के अभाव में कर सकते हैं। वहत-से व्हेल के गकारी इसको दूसरे-दूसरे खाद्य पदार्थों में दूसरी तरह से मिला देते हैं ग्रीर तव गते हैं। बहुत रात गए जहाजी मछली की चर्बी में श्रपने विस्कुट डुवोकर एक मनट सुलाने पर मजे से खाते हैं। रात का भोजन ऐसे मैंने वहुत वार पूरा क्या है। छोटी स्पर्म व्हेल का दिमाग बढ़िया भोजन माना जाता है। एक कुल्हाड़ी उसकी खोपड़ी तोड़कर ग्रन्दर से दो चुगदियां निकाली जाती हैं तव ान्हें **श्रोट वगैरह में मिलाकर पकाया जाता है** जो बहुत जायक़ेदार होता है। ऐसा नहीं है कि व्हेल बहुत स्निग्घ व चिकना पदार्थ है इसलिए लोग उस र जान देते हैं वल्कि ऐसा लगता है कि श्रादमी श्रपनी इच्छा से वह वस्तु खाना गहता है जो ताजी-ताजी समुद्र में मारी गई हो । लेकिन, निस्सन्देह सबसे पहले जसने पानी के मैंसे को मारा या वह क़ाहिल कहलाया था श्रीर शायद उसे तांसी भी दी गई हो, लेकिन भ्रगर उस पर वैलों ने मुकदमा चलाया होगा तो हरूर ऐसा हुद्या होगा । शनिवार की शाम को किसी गोश्त के वाजार में जाइए गौर वहां दो पैर वालों की जीवित भीड़ को मृत चौपायों के ढेर की तरफ़ 🕻 मांकते हुए देखिए। क्या वह दृश्य किसी नरभक्षी के जबड़े का एक दांत वाहर ' हीं निकाल देगा ? नरभक्षी ? नरभक्षी कीन नहीं है ? फिजी के किसी नागरिक **हो श्रागे श्राने वाला श्रकाल सहन हो जाएगा श्रोर उस भाग्यवादी फिजी को** हयामत के दिन उन लोगों से कहीं श्रधिक संतोष होगा जो सम्य श्रीर तिशील सरकार के हैं लेकिन जो वत्तखों को जमीन में कीलें ठोक देते हैं श्रीर

नके जिगर की दावतें उड़ाते हैं।

लेकिन स्टब, व्हेल को उसकी ही रोशनी में खाता है; है न? ग्रीर इस तरह वह घाव पर नमक छिड़कता है, है न ? उस ग्रपने चाकू के हैंडल को देखिए, मेरे सम्य मित्र, जिससे भ्राप भुना हुग्रा गोश्त खाते हैं; वह किस चीज का वना है ? उसी वैल के भाई-विरादरी की हड्डी का—जिसे ग्राप खा रहे हैं ? ग्रीर उस

मोटी वत्तख को निगलने के वाद आप अपने दांत किस चीज से कुरेदते हैं ?

उसी पक्षी के पंख से। किस सीही के कांटे से 'सोसाइटी श्राफ सप्रेशन ग्राफी क्,येल्टी श्राफ गैण्डर्सं<sup>'१</sup> के मंत्री ने भ्रपने सर्कुलरों को लिखा होगा ? उसने

वह संस्या जो पितनमों से विमुख पितमों पर होने वाले प्रत्याचारों की रोकयाम करे।

सिफं पिछले एक-दो महीनों में ही यह प्रस्ताव पास किया है कि केवल लोहे के कलम इस्तेमाल किए जाएं।

## ४६

दक्षिणी समुद्रों में जब मछिलयों का शिकार करते समय कोई स्पर्म व्हेल वहुत परिश्रम के बाद और बहुत रात बीते घसीटकर लाई जाती है तो साधारणतः उसे फीरन ही काटना नहीं शुरू कर दिया जाता। यह काम बड़ी मेहनत का है जो जल्दी नहीं समाप्त हो सकता श्रीर उसमें सब लोगों को जुटना पड़ता है। इसिलए साधारणतः होता यह है कि उसे पालों के पास शान्तिपूर्वक पटक दिया जाता है श्रीर सभी लोगों को श्रपने-श्रपने ठिकाने पर सोने भेज दिया जाता है श्रीर दिन निकलने का इन्तजार किया जाता है। पहरे लगा दिए जाते हैं जो दो-दो की जुट्टी में हर घंटे बदले जाते हैं। इस प्रकार सभी कर्मचारी एकबार डेक पर चढ़कर देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है।

लेकिन कभी-कभी, खासतीर पर प्रशान्त महासागर के रास्ते में इस ढंग से काम नहीं चल पाता है, क्योंकि छोटी-बड़ी शार्क मछलियों का भुंड मरी हुई ब्हेल को इस बुरी तरह से घेर लेता है कि अगर लाश को यों ही छः घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो हिड्डयों का ढांचा भर ही रह जाए। दूसरी जगहों में उनका पेट्रपन इतना अधिक नहीं दिखाई देता, फिर भी उनकी रोकथाम के लिए ब्हेल के शिकार के भालों से काम लिया जाता है लेकिन इससे वे और अधिक भड़कती हैं तथा पास आती हैं। परन्तु पिकोड को इस समय घेरने वाली मछन्तियों का ढंग वैसा नहीं था। यों अगर कोई आदमी ऐसे हश्य देखने का आदी न हो और उस हश्य को देखे तो कह उठेगा कि वह भारी और घिरा हुआ समुद्र एक वड़ी 'चीज' है और वे मछलियां उसमें चिपटे हुए कीड़े-मकोड़े!

हां तो, जब सबका खाना समाप्त हो गया और लंगर का पहरा लगाया गया तो उस समय पहरे पर 'क्वीकेग' और आगे की किलेबन्दी का एक जहांची

१. पनीर

इयूटी पर लगाए गए। श्रीर उन्होंने शार्क मछलियों के बीच एक तहलक मचा दिया। वरावर की कांट-छांट वन्द करके तथा तीनों लालटेनों कं नीचे उतारकर, जिससे समुद्र को वे ठीक से देख सकें - इन दोनों नाविकों ग्रपने लम्बे वछ १ चलाने शुरू किए श्रीर शार्क मछलियों का क़त्ले श्राम वेरोक टोक होने लगा। वे हारपूनों को उनकी खोपड़ी में ही घुसेड़ते थे क्योंकि वही उनक सबसे कोमल श्रीर कीमती हिस्सा होता है। लेकिन उस समय पानी में उठा हुए भागों के बीच तथा जूभती हुई मछलियों की तेजी में बार कभी-कर्भ खाली भी चले जाते थे जिसके कारए। दुश्मन खतरनाक हो उठता था। वे एव दूसरी की ग्रंतड़ियों से बुरी तरह लिपट जाती थीं ग्रीर लोचदार कांटों की तर घूमकर एक दूसरी को काटती थीं और एक ही श्रंतड़ी की ऐंठन बारम्बार एक ही मछली चवाती थी थ्रौर गहरे घावों से भागती थी। इतना ही नहीं या उनकी लाशें श्रीर जीवों के भूतों के ढेर से छेड़छाड़ करना भी खतरनाक था हरेक जिन्दगी | जड़ जाने के वाद भी उनकी हड़िडयों ग्रीर जोड़ों में चटख व तेर्ज बनी हुई थी। एक लटकते स्रोठ को वन्द करने के चक्कर में तो 'क्वीकेग' क एक हाथ ही साफ़ हो गया होता, लेकिन उस ख़तरनाक चीट से उसने अप श्रापको किसी तरह बचा लिया।

'िकस खुदा ने इसको शार्क मछली वनाया है, 'क्वीकेग' को इसकी परवा नहीं है', वेचारे जंगली ने ग्रपने हाय को पीड़ा से ऊपर-नीचे उठाते हुए कह 'चाहे वह फ़िजी का खुदा हो या नन्तुकेत का, लेकिन शार्क मछलियों क वाला खुदा जरूर कोई शैतान होगा !'

१. व्हेल वाले वर्छे बहुत विद्या लोहे के बनाए जाते हैं श्रौर उनके लम्वाई एक श्रादमी के फैले हाय के बराबर होती है, शक्त घार काटने वाले श्रीजार की तरह। केवल उनकी घारें सपाट होती श्रीर उनका ऊपरी सिरा नीचे वाले से काफी पतला होता है। यह श्रम तेज से तेज घार का होता है श्रौर उस्तरे की तरह काम करता है। इसके हैंडिल एक सख्त चीज़ — लाठी या डंडे का बीस-तीस फुट लम्बा होता है

नहीं चूंकि 'रेन' की घाटियों की शराव भरने में 'हीडेलवर्ग टन' हमेशा मशहूर है इसलिए व्हेल का यह टन भी वहुत कीमती थ्रीर चिकनी शराव भरे रहत थ्रीर इस तरह यह वेशकीमती मछली विल्कुल साफ़, ग्रारपार दिखाई देने व भलभलाते, श्रीर खुशबूदार तरल पदार्थ का एक खजाना है। वैसे तो व्हेल यह चिकनाई उसके शरीर भर में पाई जाती है। यों जब तक जीवन र है यह तेल विल्कुल तरल थ्रीर पतला रहता है लेकिन हवा में ग्राने पर या के मर जाने पर यह जमना शुरू हो जाता है श्रीर जैसे पानी की तह पर का पहला करा जमकर चमकता है वैसे ही मछली का तेल दिखाई देने ल है। एक वड़ी व्हेल के सन्दूक से लगभग पांच सी गैलन स्पर्म तेल निकलता किरा भी उसकी निकालने की किया में श्रीयक हिस्सा वह भी जाता है वरवाद हो जाता है।

में कह नहीं सकता कि कितनी बढ़िया चीज़ से इस व्हेल का 'हीडेल टन' या पीपा अन्दर से रंगा गया है लेकिन वह बहुत कीमती रेशम के मोत् रंग की पतली फिल्ली-सी दिखाई देती है या चिकने रेशम का बढ़िया अव जिससे स्पर्म व्हेल का यह सन्दूक अन्दर से मढ़ा हुआ है।

स्पर्म व्हेल का यह 'हीडेलवर्ग टन' एक तरह से खोपड़ी के पूरे हिस्से छाया रहता है और चूंकि पूरे शरीर का एक तिहाई हिस्सा इस जन्तु का ही सर होता है इस प्रकार पूरे लम्बे आकार की व्हेल की लम्बाई लगभग अ होने पर कम से कम छव्वीस फुट इस टन की गहराई होती है और ज़र्म में यदि वह फैला दी जाए तो पूरे एक जहाज की चौड़ाई को घर ले व्हेल की चीरफाड़ करते समय आपरेशन करने वाले का चाकू

ं • व्हेल की चीरफाड़ करते समय श्रापरेशन करने वाले का चाकू ऐसी जगह पर श्राता है जो मछली की 'मैगजीन' कहलाती है श्रीर जरा लापरवाही से यह सब कीमती पदार्थ वरवाद हो सकता है। यह सर का हिस्सा है जो पानी से निकाले जाने पर बहुत-से रस्सों से घिरा हुग्रा दिख देता है श्रीर पदुए की कारीगरी की तरह उस हिस्से में सूत श्रीर रस्से ही विद्याई देते हैं।

वताते-वताते में ऐसे स्थान पर श्रा गया हूं कि उस भारी स्पर्म व्हेल विशाल 'हीडेलवर्ग टन' का खतरनाक श्रापरेशन होने को है।

विल्ली की तरह उछलकर टाशटेगो ऊपर चढ़ गया श्रीर सीघे तनकर उस श्रीर भागा जिवर बड़े पाल के पास व्हेल पड़ी हुई थी। वह एक छोटी-सी रस्सी लिए हुए था जो चाबुक की तरह थी भ्रौर जो एक हैंडिल के दो टुकड़ों में बंटी हुई थी। चाबुक को मजबूती से पकड़े हुए वह व्हेल के सिर पर ऊंचाई पर जा वैठा । वहां बैठकर उसने किसी तुर्की के मुग्रज्जिन की तरह श्रजान दे-देकर खुदा को बुलाना शुरू किया श्रीर इस तरह जहाज के श्रीर लोगों को पुकारता रहा। एक छोटी वेंटी का भाला उसके पास भेजा गया ग्रीर वह व्हेल के 'टन' की ठीक जगह को ठोक-वजाकर देखता रहा। वह वड़ी खबरदारी से --ऐस काम कर रहा था जैसे किसी पुराने मकान की दीवालों को खनखना रहा हो श्रीर उस हिस्से को टटोल रहा हो जहां मोना दवा हुन्ना है। जब यह खोजबीन खत्म हो गई तो एक मजबूत लोहे की बाल्टी-कुंग की बाल्टी की तरह-चाबुक के कोने में बांधी गई श्रीर उसका दूसरा हिस्सा डेक पर खड़े दो-तीन श्रादमियों को थमा दिया गया। वे लोग वाल्टो को उस ग्रादिवासी के पास तक ग्रामानी ने पहुंचा सकते थे। एक दूसरा ग्रादमी एक लम्बा वांस ने ग्राया। वार्त्टा में उस वांस को लगाकर टाशटेगो ने वाल्टी व्हेल के टन में डाल दी जो ग्रन्दर जाकर गायव हो गई। नाविकों को चाबुक की रस्मी खीचने का हुक्म देतर उसने वाल्टी वाहर निकाली और किसी ग्वालिन के ताजे दूध की तरह भरी हुई बाहडी कपर चमकने लगी। पहले से ही तैयार एक श्रादमी ने वाल्टी पकरो पीर एक टब में पलट दी। इस प्रकार वाल्टियों का भरना ग्रीर खाली होता गुरू ही गया, तब तक के लिए जब तक कि उस ही ज में एक बूद भी रस बका रहें! म्रन्त तक टाशटेगो को वह बांस मजबूती से पकड़े रहना था पीर स्मार है ज्यादा भीतर डालते जाना या जब तक कि वह करीब बीम हुट पन्दर न -चला जाए।

पिकोड के लोग देर तक इस काम में जुटे रहे और उस व्यवहार केन ने कई टब भरे गए। तभी श्रचानक एक घटना हो गई। यहां नहीं हुआ न्यां

या तो टाशटेगो ही इतना ग्रसाववान श्रीर वेपरवाह था या वह जगह र थी या कोई घड़ी ही खराव श्रा गई थी कि वेचारा टाशटेगो गड़ाप ग्रहारहवीं या उन्नीसवीं बाल्टी के वाद ही हीज के श्रन्दर सरक गया। वर्ग के टन में उसका सर नीचे श्रीर घड़ ऊपर श्रीर उस भयानक तेल की बुलाहट के बीच वह श्रांखों से श्रीफल हो गया।

"श्रादमी गिर गया !" उस परेशानी के बीच सबसे पहले होश में डिंग्यू चिल्लाया। "बाल्टी को इस तरफ लटकाओ !" कहते हुए एक पैर हुए तथा रपटता हुन्या हाथ संभालकर जमाते हुए उसने चाबुक को अपकड़ा कि टाशटेगो के और भागे सरकने से पहले ही वह उसे रोके। उस खूब हो-हल्ला मच रहा था। तभी लोगों ने देखा कि ठीक उनके नी निर्जीव सर इघर-उघर खुढ़क रहा है और डुवकी मार रहा है।

जिस समय उँगा चावुक का तेल साफकर रहा था और उसकी काटने हंसिए की शकल बदल रहा था, तभी एक चरचराती आवाज सुनाई वं सभी लोगों के भय के बीच दो कांटों में से एक, जो सर को थामे थे, ढी॰ गया और तभी एक तरफ तो घड़ लटक गया और दूसरी तरफ जैसे भारी ने किसी वर्फ़ीली चट्टान से टकराकर करवट ली। केवल एक ही कांटा पर अब सब बोभ सघा हुआ था—भी सरकता-सा मालूम पड़ रहा था। वि इसलिए भी कि व्हेल का सिर जोरों से हिल रहा था।

"नीचे उतरो, नीचे उतरो!" नाविकों ने चिल्लाकर डैग्यू से कहा न भारी रस्सों को वह एक हाथ से इसलिए थामे रहा कि ग्रगर सर हू तो भी वह थमा रहेगा ग्रौर इसीलिए उसने रस्से को साफ करके इ वाल्टी उस व्हेल के कुएं में लटकाई कि दवा हुग्रा हारपूनर उसे पकड़ ले फिर उसे ऊपर घसीट लिया जाए।

"खुदा के नाम पर भने ग्रादमी" स्टब चिल्लाया—"क्या तुम वह गोली दाग रहे हो ? — ठहरो ! उससे उसकी क्या मदद होगी ? वह र वंघी वाल्टी उसके सर के ऊपर ग्रीर जम जाएगी ? ठहरो ! खूब हो ह

*i* ,

"गरारी से दूर रहो !" राकेट की तरह एक चीखती भ्रावाज ने का उसी समय नियागरा के टेविल रॉक की तरह पूरा घड़ समुद्र में लुढ़क एक तरफ डैंग्यू घड़ी के घंटे की तरह गरारी में इघर-उघर भूलने



के पानी से भी ज्यादा भारी जैसे उसमें खुद ही शीशा या पारा ढाला गया हो। परन्तु इस चीज में जल्दी हूबने का गुएा इसलिए भी कम हो गया था कि व्हेल का बाकी घड़ सर से श्रलग था श्रीर तभी 'ववीकेग' को श्रपना काम भागकर करने में श्रासानी हो गई थी।

प्रगर किसी प्रकार टाशटेगो उसमें समाप्त हो जाता तो उसका वह अन्त कितना कीमती होता; उस फलफलाती सफेदी, चिकनाहट थ्रौर मछली की मीठी खुशवू में अन्त; व्हेल के अन्दर के सन्दूक की बढ़िया कब श्रौर उस समाधि के ऊपर की निराली गुम्बद कितना मजा देती। उस याद की तुलना श्रोहायों के उस शहद इकट्ठा करने वाले से की जा सकती है जो एक खोखले पेड़ के तने में शहद की टटोल में गया थ्रौर बहुत-सा शहद इकट्ठा देखकर वह उसमें घुसता ही चला गया थ्रौर बस! वहीं उसका अन्त हो गया। श्राप में से कितने लोग प्लेटों के शहद से मीठे दिमाग में घुसते चले गए हैं श्रौर उसी में डूबकर रह गए हैं?

## 88

पूर्व निश्चित दिन श्राया श्रीर जंगकाउ जहाज, डेरिक डे डियर, मास्टर, जो ब्रेमेन का या—से हमारी भेंट हुई।

किसी युग के सबसे बड़े व्हेल के शिकारी लोगों—जर्मनी वालों श्रीर डव वालों का श्रव कोई नाम नहीं लेता लेकिन कभी-कभी प्रशांत महासागर में कहीं दूर—बहुत दूर धाज भी इनके भंडे दिखाई दे जाते हैं।

किसी कारएावश लगा कि जंगफाउ जहाज हमें अभिवादन करने को बहुत लालायित है। अभी भी पिकोड से दूर होते हुए भी उसने एंक चक्कर लगाया, एक नाव पानी में उतारी और उसका कप्तान जहाज के पीछे न खड़े होकर आगे की श्रोर खड़ा हुआ हमारी श्रो हम चुकभरी नजरों से देखता रहा।

"उसके हाथ में क्या है ?" उस जिमन के हाथ में कुछ हिलते हुए देखकर. स्टारवक वोला। "असंभव! लैम्प में तेल डालने की एक कुप्पी।"

१. प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, श्ररस्तु का शिष्य।

"नहीं", स्टब बोला—"न, न—वह तो कॉफी-पॉट है, मिस्टर स्टारवक ! वह हमें कॉफी पिलाने के लिए बढ़ रहा है। दोस्त है ! क्या तुम उसके बराबर ख़ा-सा पीपा नहीं देख रहे हो ?—वह उसका गरम पानी है। श्रोह ! वह बेल्कुल ठीक है, दोस्त है।"

"तुम भी सनकी हो", प्लास्क वड़वड़ाया—"वह एक लैम्प की कुप्पी है प्रीर वह तेल का कनस्तर। उसके पास तेल खत्म हो गया है श्रीर हमसे मांगने

श्रा रहा है।"

वड़ा श्रजीव था यह कि एक तेल का जहाज व्हेल के शिकार के मैदान में तेल उधार मांगे श्रीर इस घटना से 'उलटे वांस वरेली को' वाली प्रसिद्ध कहावत जैसे भी कर जाए, फिर भी ऐसा कभी-कभी हो ही जाता है श्रीर इस मौके पर भी, जैसा फ़्लास्क ने कहा था, कैंप्टेन डेरिक डि डियर तेल की कुप्पी ही हाथ में लिए हुए था।

लेकिन विना यह देखे कि उसके हाथ में क्या है आहाव ने उसके डेक पर आते ही उससे कुशल-क्षेम पूछना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन अपनी दूटी-फूटी भाषा में उसने सफेद मछली को विलकुल न जानने की बात कही और अपने तेल के कनस्तर व कुप्पी पर वात वदलते हुए उसने तुरंत कहा कि रात को अपने पलंग पर उसे अधेरे में सोना पड़ा क्योंकि ब्रिमेन तेल की आखिरी बूंद भी समाप्त हो चुकी थी और उसने अब तक ऐसी एक भी मछली नहीं मारी जिससे घाटा पूरा हो जाता और अंत में उसने कहा कि उसका जहाज मछली के दिकार के लाक्षिण्क शक्दों में विल्कुल साफ (या खाली) है और तभी उसका नाम भी उपयुक्त ही है—जंगफाऊ या 'वर्जिन'—कुमारी।

उसकी जरूरत पूरी कर दी गई। डेरिक चला गया श्रीर श्रभी वह श्रपने जहाज के पास भी नहीं पहुंचा था कि दोनों जहाजों के मस्तूलों पर से एक साथ वहेतें दिखाई दीं। डेरिक कुछ इतना उतावला हो गया कि तेल के कनस्तर या कुप्पी को संभालकर रखने के पहले ही उसने उस जलमच्छ रूपी लेम्प की सूराक का पीछा वेसबी से प्रारम्भ कर दिया।

ें न्हेलें ग्रव पीछे दिखाई पड़ीं । पिकोड़ की नावें उतरें उसके पहले ही वह भीर उसकी तीन नावें दौड़ने लगीं । सव मिलाकर श्राठ व्हेलें थीं—एक श्रच्छा सासा जखीरा । श्रपने खतरे को जानते हुए भी वे एक दूसरे से रगड़ती हुई

शिकार उसका ही होगा धीर वह जोश में श्रपनी तेल की कुप्पी कभी-कभी हवा में दूसरे नाविकों के लिए भुका देता था ।

"ऐहसान-फरामोश श्रीर नीच कुत्ता !" स्टारवक चिल्लाया—"वह हमारा नजाक उड़ाता है श्रीर टीन के डब्बे को मेरे सामने दिखाता है जिसे मैंने श्रभी गांच मिनट पहले ही भरा था।" तब प्रपनी तेज श्रीर तीखी फुसफुसाहट में वह ह गया—"मेरे शिकारी कुत्तो ! बढ़ो श्रागे ! उसे पीछे छोड़ दो।"

"साथियो ! इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूं", स्टब ने अपने नाविकों ते चिल्लाकर कहा—"वेमतलब पागल होना मेरे घम के प्रतिकूल है, लेकिन मैं उस धूर्त बदमाश को खा जाऊंगा—खींचो—क्या नहीं खींचोगे ? क्या तुम लोग बाहते हो कि वह पाजी तुम्हें पछाड़ दे ? क्या, तुम्हें ग्रांडी पसंद है ? सबसे बढ़िया श्रादमी के लिए एक पीपा भर ब्रांडी मिलेगी । श्राश्रो ! तुम लोगों का खून क्यों नहीं खीलता ? वह सामने लंगर कौन नीचे कर रहा है—हम तो एक इंच भी नहीं हिल रहे हैं—हम जैसे सुन्न हो गए हैं । हल्लो ! नाव के पेंदे में वास उग रही है श्रीर हे भगवान ! मस्तूल पर किलयां खिल रही हैं । इससे कुछ नहीं होगा, लड़को ! उस यारमन को देखो !"

"श्रोह ! वह जो भाग उठा रहा है वह तो देखो ?" प्लास्क चिल्लाया ग्रीर ऊपर-नीचे मटककर नाचने लगा—"कैसा कूबड़ है जैसे कोई लकड़ी का ठूंठ । श्रोह लड़को ! तरोताजा होग्रो । रात के खाने में श्रधपकी रोटी मिलेगी श्रीर सूत्रर" ग्रीर पक्का सत्तू तथा पतली रोटियां—हो—हा, हा तेज होग्रो—वह सो पीपों वाली है, उसे छोड़ना मत—कभी नहीं ।—उस यारमन की निगरानी रखना—श्रोह ! ऐसा मीठा रस । ऐसी रसदार ! नया तुम्हें स्वगं पसंद नहीं ? तीन हजार डालर खर्च होता है ! एक पूरा वैक—वैंक श्राफ इंग्लैंड ।—बढ़ो ! बढ़ो ! बढ़ो !—वह यारमन श्रव किस तिकड़म में है ?"

उस क्षरण डेरिक श्रपनी कुप्पी व कनस्तर दोनों को बढ़ती हुई नावों पर फेंकने की सोच रहा था। उससे उसके दो मतलब थे—एक तो श्रपने प्रतिदृंदी की चाल घीमी करना श्रीर दूसरे कुछ बोक पीछे छोड़कर श्रपनी चाल बढ़ाना।

"हालैंड का बेहूदा कुत्ता !" स्टब चिल्लाया । "लाल वालों वाले शैतानों के पचास हजार लड़ाक जहाजों की तरह तेजी से खींचो मेरे साथियो ! टाशटेगो ! तुम क्या कहते हो ? क्या उस गे-हेड के लिए ग्रांत के बाई दुकड़े करोगे ? बोलो ?"

"मैं कहता हूं खुदा की तरह मजबूती से खींचो", श्रादिवासी चिल्लाया

उस जर्मन के व्यंगों से उत्तेजित होकर पिकोड की तीन नावें लगभग साथ साथ आगे बढ़ने लगीं। तीनों मेट अपने नाविकों को निरंतर उत्साहित कर रहे।

"हुरें! वह सामने लुढ़क रही है।" सफेद राख की तरह की सर्द हव जिन्दावाद! यारमन का नाश हो! उस पर नावें चढ़ा दी।"

लेकिन इन सब वहादुराना चीखों के होते हुए भी डेरिक पहले ही इतन्
आगे वढ़ चुका था कि जीत उसी की नजर आ रही थी लेकिन जैसे ईरवरी
न्याय हुआ और डांडे कुछ ऐसे ऊटपटांग ढंग से चल गए कि उसकी नाव
वीच की पतवारें एक दूसरे में फंस गईं और लगा जैसे डेरिक की नाव ह
जाएगी लेकिन वह अपने आदिमयों को कड़कती आवाज में हुंकारता रहा
स्टारवक, स्टव तथा फ़्लास्क को मौका मिला। एक ही अटके में उनकी ना
उसके वरावर आ लगीं और अब सभी टहेल के फटवारों और आगों के बी

वह वड़ा डरावना साथ ही दयनीय तथा पागल बना देने वाला हश्य था वहेल दु:ली होकर भाग के फव्वारे छोड़ रही थी थ्रौर उस वेचारी का ए सुफना भय से उसे एक तरफ से दाव रहा था। समुद्र में कभी वह एक करव किती तो कभी दूसरी। उस समय मुभे थ्राकाश में उड़ते हुए एक परकटे पह का घ्यान थ्रा रहा था जो श्रपनी रक्षा की सब चेष्टाएं हवा में कर रहा है साथ ही उसमें वोलने की शक्ति तो थी, वह ग्रावाज तो कर सकता था; जर्वा वहेल विल्कुल खामोश प्राणी की तरह उस खूं स्वार समुद्र में जान लेकर भा रही थी।

ग्रव यह देखकर कि दूसरे ही मिनट पिकोड वाले हमला कर देंगे डेरिक हहेल पर चोट करने के लिए दूर से ही भाला संभाला। लेकिन ज्योंही उसव हारपूनर वार करने के लिए खड़ा हुग्रा वैसे ही वे तीनों शेर—'क्वीकेग टाशटेगो श्रीर डैंग्यू ने—एक महके में खड़े होकर ग्रपने भाले ताने श्रीर जर्म हारपूनर के सर के पास से नन्तुकेत के तीन भाले सरसराते हुए निकलक

टाशटेगो ! तुम क्या कहते हो ? क्या उस गे-हेड के लिए ग्रांत के वा दुकड़े करोगे ? वोलो ?"

"मैं कहता हूं खुदा की तरह मजबूती से खींचो", म्रादिवासी चिल्लाय उस जर्मन के व्यंगों से उत्तेजित होकर पिकोड की तीन नावें लगभग स साथ आगे बढ़ने लगीं। तीनों मेट अपने नाविकों को निरंतर उत्साहित क रहे।

"हुर्रे ! वह सामने खुढ़क रही है।" सफेद राख की तरह की सदं। जिन्दाबाद ! यारमन का नाश हो ! उस पर नावें चढ़ा दो।"

लेकिन इन सब बहादुराना चीखों के होते हुए भी डेरिक पहले ही इत आगे बढ़ चुका था कि जीत उसी की नजर आ रही थी लेकिन जैसे ईश्व न्याय हुआ और डांडे कुछ ऐसे ऊटपटांग ढंग से चल गए कि उसकी नाव बीच की पतवारें एक दूसरे में फंस गईं और लगा जैसे डेरिक की नाव जाएगी लेकिन वह अपने आदिमयों को कड़कती आवाज में हुंकारता रह स्टारवक, स्टब तथा फ्लास्क को मौका मिला। एक ही भटके में उनकी उसके बराबर आ लगीं और अब सभी ब्हेल के फब्बारों और भागों के ब

वह वड़ा डरावना साथ ही दयनीय तथा पागल वना देने वाला हश्य ब हेल दु:खी होकर भाग के फव्वारे छोड़ रही थी और उस वेचारी का सुफना भय से उसे एक तरफ से दाव रहा था। समुद्र में कभी वह एक कर लेती तो कभी दूसरी। उस समय मुभे आकाश में उड़ते हुए एक परकटे प का घ्यान आ रहा था जो अपनी रक्षा की सब चेष्टाएं हवा में कर रहा साथ ही उसमें वोलने की शक्ति तो थी, वह आवाज तो कर सकता था; जब हहेल विल्कुल खामोश प्राणी की तरह उस खूंख्वार समुद्र में जान लेकर अ रही थी।

श्रव यह देखकर कि दूसरे ही मिनट पिकोड वाले हमला कर देंगे डेरिक हहेल पर चोट करने के लिए दूर से ही भाला संभाला। लेकिन ज्योंही उर हारपूनर वार करने के लिए खड़ा हुआ वैसे ही वे तीनों शेर—'क्वीके टाशटेगो श्रीर डैंग्यू ने—एक फटके में खड़े होकर अपने भाले ताने श्रीर ज हारपूनर के सर के पास से नन्तुकेत के तीन भाले सरसराते हुए निकल क्हेल के शरीर में घुस गए। फ़ौरन ही व्हेल के भागने के पहले भटके में तीनों नावों ने जर्मन नाव को एक तरह से पीछे ढकेल दिया। श्रव ढेरिक व उसका हारपूनर उन हवा में उड़ती तीनों नावों के बीच भींचक्के-से रह गए।

"मेरे मक्खन के डब्बो ! डरो मत", ज्योंही वगल से निकला, स्टब ने एक नजर फेंककर वाक्य जड़ दिया—"तुम सब श्रभी संभल जाग्रोगे। सेंट वर्नांड के कुत्तो ! हमने कुछ व्हेलें पीछे की तरफ देखी हैं। उन्हीं से तसल्ली करो, मेरे घबड़ाए हुए यात्रियो ! हुरें ! नाव इस तरह चलाई जाती है। हर नाव सूरज की एक किरए। है। हुरें ! एक पागल विल्ली के पीछे हम तीन कनस्तर पीछे भागते चले जा रहे हैं। एक-दो श्रादिमयों की छोटी गाड़ी पर वैठकर, मैदान में, मुक्ते तो हाथी पकड़ने की याद श्रा रही है। श्रीर लड़को ! उस तरह पहिए की सब तीलियां हवा में उड़ती नजर श्रा रही हैं श्रीर किसी चट्टान से टकराने पर खुद भी चिथड़े उड़ने का डर दिखाई दे रहा है। हुरें ! इसी तरह हरेक सोचता है जो डेबी जोन्स पर बैठने जाता है श्रीर जिस जहाज को कहा ही नहीं जा सकता कि इसका छोर क्या है ? हुरें ! यह व्हेल कभी पूरी न होने वाली डाक की चिट्टियां साथ लिए जा रही है।"

लेकिन वह भीमकाय जन्तु ज्यादा नहीं भाग पाया। गहरी सांस लेकर वह पानी में हूवने लगी। श्रीर ऐसा लगा कि न्नागे बढ़ती हुई तीनों नावें उसी शोर में समा जाएंगी। हारपूनर भी इतना घवड़ाए हुए थे कि वे रस्से को बार-वार घुंए के बीच में उछालते थे। रस्सों के पानी में जाते ही नावों के पीछे के हिस्से एकदम ऊपर हवा में उठ गए। इस समय थोड़ी देर के लिए व्हेल ने भी हूवना बन्द कर दिया श्रीर श्रव स्थित 'बढ़े चलो' या 'खींचते जाश्रो' के श्रतिरक्त शान्त थी। तेज हारपूनों के नोकीले कांटे व्हेल के जिन्दा मांस में घुसे हुए थे जो उस जल-राक्षस को कष्ट दे रहे थे श्रीर दुश्मन की चोट दुवारा पाने के लिए उसे मजबूर कर रहे थे कि वह फिर श्रपना घड़ पानी के बाहर निकाले श्रीर भाले की चोट सहे। पता नहीं यह स्थित कैसी थी किन्तु कहा यह जाता है कि चोट खाई हुई व्हेल जितनी ही देर तक पानी के श्रन्दर रहती है उतनी ही वह थक- कर निवंल हो जाती है। क्योंकि सब मिलाकर स्पर्म व्हेल के शरीर का धेत्रफत दो हजार वर्गफीट होता है श्रीर

वे तीनों नावें उस शान्त समुद्र की खामोश नहरों पर चुपचाप थिरक र थीं श्रीर दोपहर के चमकते नीले पानी में उनकी परछाई दिखलाई पड़ र थी। न कहीं एक सिसकी थी, न चीख; यहां तक कि पानी के अन्दर से ए लहर या वपूला तक नहीं उठ रहा था। लेकिन नाव के मछुए बराबर सो रहे थे कि उस नीरव सागर की तह में पीड़ा श्रीर वेदना में डूबा जल-राक्ष सांसें गिन रहा होगा श्रीर कराह रहा होगा। नावों के श्रागे का रस्सा श्राठ इं भी सीधा नहीं दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि किसी बड़ी घड़ी के साथ इ पतले तीन रस्सों में भारी बोभ वाली व्हेल पकड़कर वांघ दी गई है। लेकि किस तरह ? तीन तस्तों से । इस जन्तु के लिए तो बड़ी शेखी से नहा जाता कि उसकी खाल कांटेदार तार में नहीं बांधी जा सकती है। उस पर पड़ने वा न तलवार की चोट का कोई असर है, न भाले-वर्छे (हारपून) का, न नोकदार ले का-लोहे को तो वह तिनका-'स्ट्रा' समभती है। तीर उसे भगा न सकता; नोकदार लोहा तो उसे तिनका लगता है श्रीर भाले की चकमक या चा पर वह हंसा करती है। हे भगवानु ! ऐसा जन्तु ! श्रोह ! उसमें जो कमी उसे फरिक्ते ही पूरी कर सकते हैं। श्रपनी पूंछ में एक हजार जांघों की तान लिए हुए यह जलमच्छ समुद्र के पानी के पहाड़ों से टकराता है श्रीर पिकोड हारपूनों से श्रपने को छिपाता है।

धूप की उस किलिमलाती छाया में नावों की जो परछाइयां समुद्र में प्रित्त ही थीं वे जर्क सेच की श्राधी फीज की तरह दिखाई दे रही थीं। पता नहीं उ जिल्ली व्हेल की श्रपने सिर के ऊपर इन परछाइयों से कैसा मालूम पड़ र होगा।

सहसा पानी में तीन धारियां हिलीं, श्रीर व्हेल के जीवन-मरण की धड़व साफ़-साफ़ मानो चुम्बक के तारों द्वारा मांभियों के पास पहुंची, जिन्हें ह नाविक ने महसूस किया श्रीर स्टारवक चिल्लाया—"दोस्तो ! संभल जाश्रो वह उठ रही है।"—दूसरे ही मिनट नावों में हलचल पैदा हुई श्रीर नावें कु ऊपर उठीं।

"ठीम से ! ठीम से !" स्टारवक फिर चिल्लाया—"वह उठ रही है।" उन दोनों शिकारी जहाजियों की लम्बाई के बीच पानी की घुमेड़ें ऊपर उ भीर उन्हीं के साथ व्हेल भी। उसकी गित यह स्पष्ट बता रही घी कि वह कितनी निर्वल हो चुकी है वहुत-से मैदानी जानवरों की नसों में खून के कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं कि उनके जरुमी होते ही खून का प्रवाह कम से कम कई दिशाओं में एकदम वन्द हो जात है। लेकिन बहेल के साथ ऐसा नहीं है। उसके पूरे ढांचे में फाटकों जैसे स्नाम् नहीं होते इसलिए हारपून या जरा-सी चोट लगने भर से सब निलकाएं तेजी वाहर को खून फेंकना गुरू कर देती हैं जो घाव के द्वारा फूट पड़ता है श्रीर तर पानी के भारी बोभ से भी खून बेरोक भरने की तरह बाहर निकलने लगता मानो इसके प्राण् ही बाहर निकलने लगे हों। लेकिन उसमें इतनी मात्रा खून है श्रीर ऐसे फब्बारे कि बहुत समय तक वह इसी तरह खून वहा सकती है जैसे सूखे मौसम में नदी बहती चली जाती है जिसका स्नोत कहीं दूर छिपी पहाड़ं होती है। इस समय भी जब बहेल को नावों ने घेरा श्रीर नए बर्छे फेंके तब भं नए फब्बारों से बेग्रुमार खून बहना प्रारम्भ हो गया। हां, उसका वह कुदरतं भरने वाला मुंह कभी-कभी हवा में रस उछाल देता है। सब मिलाकर श्रमं तक ऐसा लग रहा था कि उसकी जिन्दगी श्रभी श्रछ्ती है।

श्रपनी बूढ़ी उम्र, एक हाय श्रीर श्रन्धी श्रांखों से यह जरूरी था कि उसने मौत हो जाए या वह मार डाली जाए जिससे लोग श्रानन्द-उत्सव मनाएं; उ गिर्जाधरों में रोशनियां की जाएं जो विना शर्त पुण्य करने का उपदेश सवव देते हैं।

"एक चोट ग्रीर—उस जगह," प्लास्क चिल्लाया—"मुभे एक चोट वह

"ठहरो ! कोई जरूरत नहीं है।" स्टारवक वोला।

लेकिन दयालु स्टारवक अपनी वात पूरी करे उसके पहले ही ब्हेल ताने पान से गाढ़े खून का फव्वारा छोड़ना शुरू कर दिया। अब खू की उछालें प्लास्क की नाव के आगे के हिस्से पर पूरी तरह पड़ रही थीं। अमें असहाय और थकी हुई व्हेल अब एक करवट से अकने लगी। दुनिया के गो चक्कर की तरह वह धूम गई और एक लकड़ी के ठूंठ की तरह मृत हो गई बड़ा मार्मिक दृश्य था; वह आखिरी उछलता हुआ फव्वारा। जैसे कोई श्रद्ध हाय किसी फव्वारे से पानी का आखिरी हिस्सा निकाले लिए जा रहा हो अं दुःख सहित करने की ऊंचाई घीरे-धीरे घरती की

हो-वैसा ही था उस मरने वाली व्हेल का श्रन्तिम भरना !

भ्रव जब नावें जहाज के भ्राने की प्रतीक्षा कर रही थीं उसी समय भ्रपन सब खजाना अपने में ही समेटे हुए व्हेल का शरीर अपनी पूरी शक्ति के सा पानी में इवता चला जा रहा था। तभी स्टारवक के हक्म पर दूसरे इन्तजा किए गए श्रीर हर नाव एक दूसरे से फैलकर डोलती चट्टान-सी वन गई जो व्हे पर खिचे रस्सों को ताने रहें। व्हेल के चारों तरफ़ भारी जंजीरें लपेट दी गई तभी जहाज ग्राया भीर व्हेल को उसके वरावर लाया गया।

हम्रा ऐसा कि लोहे से पहली वार काटने पर एक पूरा भाला उसन शरीर के गोश्त में छिपा हुआ मिला। लेकिन ऐसा तो बहुत बा होता है कि मछली मारने के बहुत-से बड़े-छोटे हथियार व्हेल के शरीर में छि पड़े रहते हैं भीर ऊपर से गोश्त भर जाता है; ये हिथयार बाद में कभी काट पर ही निकलते हैं। लेकिन इस मामले में एक विचित्र वात थी कि वर्छे की एव पत्यर की मूंठ उसकी पीठ में छिपी पड़ी थी। यह पत्यर का वर्छा किसने फेंक होगा ? सम्भवतः श्रमेरिका की खोज होने के भी पहले किसी उत्तर-पश्चिम

इस भारी शरीर में क्या-क्या विचित्रताएं भरी हुई थीं यह तो बाद में एक के वाद एक निकलती गई, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके बोभ रे जहाज एक तरफ़ को भुकता चला जा रहा था। उस समय स्टारवक के हुन ्रिचल रहे थे ग्रौर समूचे कर्मचारी रस्से ग्रौर जंजीरों को खींचने में फंसे हुए थे ्री एक स्थिति वह स्रागई कि स्रगर यह स्रादेश न दिया जाता कि सब कुछ फेंग

दो तो व्हेल के वोभ से जहाज़ हुव ही जाता।

"संभाले रहो, संभाले रहो !" स्टब चिल्लाया—"हूबने की इतनी जर्ल्द मत करो। भने श्रादिमयो! हमें कुछ तो करना ही चाहिए। ठहरो! ऐसे वेकार जुभने से क्या वनेगा ? कोई प्रार्थना की किताव लेकर वैठो भीर कोई क्लम-तराश चाकू से वड़ी जंजीरों को काटने में जुट जास्रो।"

"चाक् ? हां, हां," 'क्वीकेग' चिल्लाया श्रीर कहते-कहते वह बढ़ई की भारी कुल्हाड़ी ले श्राया तथा उसने श्रपने कई पूरे-पूरे हाथ जंजीरों पर दिए। चीटो से आग की चिगारियां उठने लगीं श्रीर तभी जहाज सीधा हो गया, श्रीर लाश गड़ाप से पानी के अन्दर घुस गई।

तत्काल मारी हुई स्पर्म व्हेल को इस प्रकार हुवाना एक प्रनिवार्य परि-यित हो गई। वहुत बार तो स्पर्म व्हेल चट्टान की तरह पानी में इघर-उघर रती रहती है लेकिन लगता है कि इस बूढ़ी व्हेल के बुढ़ापे के यलयल शरीर भारीपन, हर हिस्से में गठिया की बीमारी, हर हड्डी के वजन श्रीर मोटापे— न श्रनेक कारणों से ही वह डूव गई, जब कि तन्दुरुस्ती की ताजगी में नई उस्र ो ब्हेलें अपने फुर्तीलेपन में श्रासानी से तैरती हैं।

धोड़ी ही देर में ऊरर के डेक से चिल्लाहटें ग्राने लगीं कि जंगफाउ ग्रपनी विं फिर नीची कर रहा है। यों बहुत दूर मिर्फ़ 'फ़िन वैंक' का एक फव्यारा ठता दिखाई दे रहा था जो उस प्रकार की व्हेल थी जिनको पकड़ना इसलिए उठिन होता है कि उनकी दौड़ बहुत तेज होती है। लेकिन 'फ़िन वैंक' श्रीर पर्म व्हेल को ऊपर से देखने में इतना कम अन्तर दिखाई देता है कि कभी-कभी जुर्वेकार मछुए गलती खा जाते हैं। अस्तु, डेरिक श्रीर उसके साथी इसी पकड़ ं न श्राने वाली मछली के पीछे पड़ रहे थे। 'वर्जिन' जहाज ने श्रपनी चार वावें छोड़ रखी थीं जो श्राशा में दूर भाग रही थीं।

श्रोत ! मेरे दोस्तो ! वहुतेरे 'फ़िन वैक' हैं श्रीर वहुतेरे डेरिक !

लम्बा श्रीर पतला मलक्का प्रायद्वीप जो वर्मा से दिक्षएा-पूर्व की श्रोर फैंल हुआ है, समूचे एशिया का सबसे दिक्षिणी कोना है। उस प्रायद्वीप की ही रेख में दूर तक सुमात्रा, जावा, वाली श्रीर टिमोर के द्वीप हैं जो अपने तथा श्रीर के साथ मिलकर पृथ्वी का एक लम्बा हिस्सा या फसील अथवा चहारदीवार वनाकर एशिया को आस्ट्रेलिया से जोड़ते हैं श्रीर अखण्ड हिन्द महासागर के विभाजित करते हैं। यह फसील कई जगहों पर जहाजों श्रीर व्हेलों की सुविध के लिए दूटती भी हैं जिनमें सबसे ज्यादा खुलासा सुन्डा श्रीर मलक्का हैं खासतौर पर सुन्डा जलडमरूमध्य के पास से गुजरने के बाद चीन जाने वाले जहाज चीन सागर में पहुंच जाते हैं।

सुन्डा का पतला जलडमरूमध्य सुमात्रा को जावा से थलग करती है; सार ही उस द्वीप-समूह की चहारदीवारी के बीच में स्थित है—नुकीला, ऊंचा थ्री हरा-भरा द्वीप, जो मल्लाहों में 'जावा का सर' के नाम से प्रसिद्ध है। वे जैंसे किसी बड़े साम्राज्य में खुलने वाले केन्द्रीय लम्बे-चौड़े फाटक से ही नह मालूम पड़ते विल्क मसालों, रेशम, जवाहरात, सोना, हाथी दांत थ्रीर उसने साथ ही ऐसी बहुमूल्य वस्तुश्रों से वहां का पूर्वीय सागर ऐसे भरा-पूरा है, मान त का वह रमगीय खजाना खास तौर पर ऐसे पृथ्वी को घरकर सिमट

त का वह रमणाय खजाना खास तार पर एस पृथ्मा पा नरार करें हैं जैसे अपनी उस भद्दी सूरत में सब कुछ समेट लेने वाले पिर्चम से वा अपने को दूर रखना चाहता हो। सुन्डा जलडमरूमध्य के किनारों पर वैसे सुदृढ़ किले नहीं हैं जो भूमध्य, वाल्टिक और प्रोपोन्टिस सागरों के प्रवेश द्वारों पर हैं। डेनमार्क वासियों से विल्कुल भिन्न, यहां पूर्वीय स्थानों पर पहुंचने पर जहाजों के कभी न समाप्त होने वाले जुलूस को अपने मस्तूलों को भुकान नहीं पड़ता। ये किनारे शताब्दियों से रात-दिन चलने वाले कीमती से कीमर्त जहाजों को पूर्व के समुद्रों में तैरते हुए देखते रहे हैं। परन्तु किन्हीं विशेप अवसर पर यदि वे अपने पालों को खुला रहने देते हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है वि पूर्वी देशों के निवासी महसूल कम जें, महसूल वे भरपूर लेते हैं।

पता नहीं कितना जमाना हुआ, हो सकता है याद से भी पहले, मलाया की डाकू-नावें सुमात्रा में पानी की खाइयों और तंग हरे-भरे टापुओं में चक्कर काटा करती थीं और आसपास से आने वाले जहाजों को अपने भालों की नोकों पर मजबूर करती थीं कि वे उन्हें कुछ सौगात पेश करें। यूरोप के जहाजों के हाथों उन्हें कड़े खूनी दंड भी मिले। इस पर उनके ऐसे कार्यों की तूफ़ानी तेजी धीरे-धीरे कम होती गई, परन्तु आज भी अवसर सुनाई पड़ जाता है कि अमुक अंगरेज या अमेरिकन जहाज उन समुद्रों में निदंयतापूर्वक लूट लिया गया।

साफ़ श्रीर ताजी हवा के साथ पिकोड इस समय इन समुद्री किनारों के नजदीक पहुंच रहा था। श्राहाब का इरादा था कि वह जावा के समुद्र की पार- कर उत्तर की श्रीर वढ़ जाए श्रीर ऐसे जल में पहुंच जाए जहां स्पर्म व्हेलों की वहुलता है। वह फिलीपाइन्स द्वीपसमूह को ऐसे समय में पार करना चाहता था, जब जापान के दूर किनारों पर व्हेल के शिकार का मौसम पूरी तेजी पकड़ ले। इसका श्रयं यह है कि इस प्रकार पिकोड संसार भर के उन सभी स्थलों का श्रमण कर डालेगा जो स्पर्म व्हेल को पकड़ने की खास जगहें मानी जाती हैं। भले ही श्राहाब के वे सब धन्चे श्रव तक श्रसफल रहे हों किन्तु श्रव वह श्रन्तिम रूप से मोबी डिक के विरुद्ध मोर्चा लगाना चाहता था श्रीर वह भी ऐसे समुद्र में जहां प्रसिद्ध था, कि वह ज्यादातर निकलती है।

परन्तु श्रव कैसे ? श्रपनी इस खोज में क्या श्राहाय किनारों पर उतरता नहीं ? क्या उसके श्रादमी हवा पी रहे हैं ? वह पानी के लिए तो जरूर रुकेगा। नहीं। जमाने से सूर्य श्रपने श्राग के गोले को साथ लिए चक्कर लगा रहा है श्रीर श्रव उसे श्रपने भीतर मौजूद सहारे के श्रलावा किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं रह गई है। वही हाल श्राहाव का था। व्हेल-जहाज का यह गुगा भी देखने लायक है। जब कि श्रीर जहाज सामान के बोभ से लदे रहते हैं श्रीर उन्हें देश-देश के किनारों पर रुककर माल उतारना पड़ता है तब दुनिया का चक्कर काटने वाला व्हेल-जहाज श्रपने श्रीर श्रपने श्रादिमयों के खाने-पीने तथा हियारों के श्रलावा कोई सामान नहीं रखता। जैसे समूची भील का पानी उसके सामान के साथ मौजूद रहता है। उसमें सारी श्रावश्यक वस्तुएं तो होती हैं लेकिन, वेकार का लोहा या धीशा नहीं। वरसों तक काम में श्रा सकने योग्य पानी उसमें भरा होता है। नन्तुकेत का कीमती श्रीर विद्या पानी; जिसे कोई

भी नन्तुकेत वाला तीन साल तक पानी में घूमने के बाद भी पीना पसन्द व है, लेकिन पेरूविया या भारत की निदयों का ताजे से ताजा पानी पीना न इसलिए संभव है कि कुछ जहाज न्यूयार्क से चीन गए श्रीर वापस श्राए हों यात्रा में दर्जनों वन्दरगाहों पर ठहरे हों जब कि उतने समय में व्हेल-जहा भूमि के दर्शन तक न किए हों श्रीर न उसके श्रादमियों ने श्रपनी ही तन पानी में तैरते श्रादमियों के श्रलावा कोई श्रादमी देखा हो। श्रीर श्रगर उन्हें यह खबर दें कि वाढ़ श्रा गई है तो उनका जवाब होगा—"हां लड़को की नाव भी यह है।"

हां, तो जावा के समुद्री किनारे पर बहुत-सी स्पर्म व्हेलें पकड़ी गईं जिल्रा सुन्डा जलडमरूमध्य की तरफ पाई गई थीं। जैसा कि मछु प्रचित्त था, वह स्थान शिकार के लिए वहुत उपयुक्त था। प्रस्तु, जियों-ज्यों 'जावा के सर' की भ्रोर वढ़ा त्यों-त्यों उसके जहाजियों में उ वढ़ता गया भ्रीर वे रात-दिन जागकर शिकार में जुटे रहे। लेकिन शीध पाम के दरख्तों से लदी पहाड़ियां जहाज के सामने घिर भ्राई; नथुनों में सुग भरने लगीं, वायु में दालचीनी की खुशवुएं भूम गई किन्तु फिर भी व्हेल व भी फव्वारा दिखाई नहीं दिया। यह तय करके कि कोई भी नया स्वांग न जाए—जहाज ने इन खाड़ियों में प्रवेश किया भीर तभी दूर किनारों से सकरने की चिल्लाहटें सुनाई दीं जैसे एक मनोहर हश्य ने हमको सलामी दी हमारा सत्कार किया।

्रियही नहीं, अब तक जो स्पर्म व्हेलों के छोटे-छोटे समूह हमें चारों सम् मिलते रहे, अब वहीं उनके जखीरे के जखीरे दिखाई देने लगे। लेकिन ये के इतने वड़े-वड़े कारवों के मिलने के ही नतीजे थे कि शिकार की ऐसी होते हुए भी एक फव्वारे के इन्तजार में हफ्तों भटकना पड़ता था और कभी एक के दर्शन हो जाते थे, जो हजारों मालूम पड़ते थे।

जहाज के दोनों कोनों तक फैली हुई लगभग दो-तीन मील लम्बी चन्द्राकार पंक्तियों में व्हेल के फब्बारे आधे क्षितिज को धेरकर दोपहरी में रहे थे। 'राइट व्हेल' के जुड़वां फब्बारे से भिन्न, जो सीघे जाकर क धाराओं में बंट जाता है और दो और गिरता है स्पर्म व्हेल का फब्बारा घुएं की एक मोटी भाड़ी की तरह वरावर उठता है श्रोर श्रागे की श्रोर गिरता है।

समुद्र की किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े हुए पिकोड के डेक पर इस घुएं से भरे फव्वारों के ढ़ेर को देखा जाए जिनमें सभी घुमेड़ें ले-लेकर हवा में ऊंचे उठते हों श्रीर हवा तथा पानी के बीच नीले रंग की हलकी फलक उभारते हों तो ऐसा लगता है जैसे ऊंचाई पर खड़ा कोई घुड़सवार किसी राजधानी की घनी श्रावादी के बीच घुश्रां उड़ाती हजारों चिमनियों को सुबह के कोहरे में देख रहा हो।

जैसे बढ़ती हुई फीजें किसी श्रपरिचित स्थान पर पहुंच जाएं जो दुश्मन श्रीर पहाड़ों से घिरा हो तो वे भागकर यह कोशिश करेंगी कि जल्दी से जल्दी किसी मैदानी स्थान पर पहुंचें श्रीर श्रपनी सुरक्षा करें, उसी प्रकार व्हेलें उन जलडमरूमध्यों के बीच तेजी से चल रही थीं। वे श्रपने सुफनों को श्रधं-गोलाकार रूप में घीरे-घीरे घुमा लेती थीं श्रीर गोलाई का एकदल होते हुए भी श्रयंचन्द्राकार रूप से चल रही थीं।

श्रपने सब पालों को उड़ाता हुग्रा पिकोड उनके पीछे बढ़ा श्रौर हारपूनर लोग श्रपने-श्रपने हिवयार लेकर मौज में चिल्लाते-चीखते रहे। श्रगर हवा ने साथ दिया तो निस्संदेह मुंडा के जलडमरूमध्यों में पूर्वीय समुद्र में, श्रवश्य कुछ ब्हेलों का शिकार होगा। साथ ही कौन कह सकता था कि उस भिचे हुए दल में मोबी डिक भी न तर रही हो, उसी प्रकार जैसे स्याम के लोगों के किसी जुलूस में राजतिलक के समय पूजा तथा मन्त्रों से श्रभिपिवत कोई सफेद हाथी चला जा रहा हो। श्रतएव हीले-हीले पतवारें चलाते हम श्रागे बढ़े जैसे उन जलमच्छों को खदेड़ रहे हों। तभी श्रचानक सबका ध्यान खींचते हुए टाशटेगों की एक चीखती श्रावाज गंजी।

जैसा एक श्रधंचन्द्र हमारे जहाज में लगा था बैसा ही हमने पीछे भी देखा। दृश्य को देखकर श्रपना चश्मा ठीक करते हुए तथा श्रपने उस छेद में जल्दी से घूमकर वह चिल्लाया—"वह देखिए! मलायावासी हमारे पीछे श्रा रहे हैं!"

काफी गहराई तक अन्दर पैठ जाए।—इस इन्तजार में लगे उन धूर्त एशियावालों ने अब तेजी से पिकोड का पीछा किया लेकिन जब खुलासा हवा पाकर तेज पिकोड खुद ही व्हेलों का पीछा करता हुया जा रहा या तो श्रच्छ ही या कि इन बोने परोपकारियों ने उसे श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके मदद ही की। वे तो उस समय मामूली चावुक या तेज भगाने वाली कांटेवा लगाम सरीखा काम कर रहे थे। ऐसे में चरमा हाथ में लिए हुए श्राहाव डेक्ष पर इघर से उघर टहल रहा था। श्रागे जाने पर उसे वे जल-जन्तु दिखाई दें जिनका पीछा वह कर रहा था थीर पीछे श्राने पर वे खून के प्यासे जल-डाव उसका पीछा करते हुए। इसके साथ ही जव उसकी नजर उन हरी-भरी दीवाल पर गई जो पानी में डूबी हुई थीं श्रीर जिनके बीच से होकर उसका जहाज श्रागे वढ़ रहा था तो उसके मन में एक विचार श्राया कि यही वह रास्ता है ये ही वे फाटक हैं जिनसे होकर वह श्रपना बदला ले सकेगा। श्रीर कितने मंज की बात है कि यहीं पर वह किसी का पीछा कर रहा है श्रीर कोई उसका पीछ कर रहा है। इसके साथ ही वे नृशंस श्रीर दुष्ट जल-डाकू श्रपनी गालियों तथ श्रपशान्दों से उसकी हुंकार रहे थे। ये सब बातें श्राहाब के मस्तिष्क में धुमेड़ें है रही थीं तो उसकी भींह कुछ कमजोर श्रीर श्रशकत हो रही थी जैसे कोई वर्ड़ परेशानी सामने से गुजर रही हो।

लेकिन उन दया से रहित जहाजियों में वैसे विचार शायद ही किसी के कप्टमद हो भ्रीर जब उन डाकू नावों को पीछे छोड़ते हुए पिकोड हरे-में काकातुम्रा प्रायद्वीप को पार करके सुमाना की तरफ़ खुले समुद्र में निकल गय तो हारपूनरों को यह खुशी तो न हुई कि वे जल-डाकुओं से बच गए, बिल् खुशा कि व्हेलें उनसे भ्रागे वढ़ी जा रही हैं। लेकिन उनका ही पीछा करते हिन पर उन्हें लगा जैसे व्हेलों की रफ़्तार कम पड़ रही है भ्रीर तब जहार उनके ज्यादा से ज्यादा पास पहुंचने लगा। साथ ही चूंकि हवा कमजोर पड़ रही श्री हिं भी ति जाने जा हिंदी हैं। लेकिन ज्यों हैं नावें उत्तरी, न मालूम किस आश्चर्यजनक प्रवृत्ति से जैसे व्हेलों को पता लग्ना भ्रीर वे फिर इकट्ठा होकर दूनी तेजी में अपने फट्वारे उड़ाती हुई भागत लगी जब कि नावें उस समय भी उनसे कम से कम एक मील पीछे थीं।

श्रपनी कमीजों श्रीर जांघियों की चुस्ती में हम उस सफेद घुएं की तर दौड़ते रहे श्रीर कुछ घंटों की दौड़-भाग के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पीछ करना छोड़ दिया जाए; तभी लगा कि व्हेलों पर कुछ टोना-सा हो गया श्री र्जसा हमेशा होता है वे थककर श्रस्त-व्यस्त हो गईं। एक गंठे हए श्रीर मिले-जुले भुंड में संभलकर तेजी से भागते हुए वह मिली-जुली व्हेलें वैसे ही तितर-वितन हो गई जैसे हिन्दोस्तान में सिकन्दर के साथ लड़ते हुए राजा पोरस के हार्य घवड़ाहट श्रीर पागलपन में भाग खड़े हुए थे। हर दिशा में इघर-उघर भागते तैरते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें भय समा गया हो। इन जल-जन्तुग्री को यदि साधारण भेड़ें मान लिया जाए तो उनकी जो दशा तीन भेड़ियों वे पास पहुंच जाने से होती उससे श्राधक बुरी हालत उस समय उनकी हो रही थी। इस तरह की भीड़ की घवड़ाहट का स्वभाव लगभग सभी भुंड में चलने वाले जानवरों में पाया जाता है। पश्चिम के शेर की तरह चिघाड़ने वाले भैंसे जो दसों हजार के भुंड में साथ चलते हैं केवल एक घुड़सवार से तितर-वितर हो जाते हैं। यही क्यों, श्रादिमयों को ही उस समय देखिए जब वह किसी थियेटर हाल में इकट्टे हों श्रीर ग्राग का घंटा दे दिया जाए । तब वह किसी भी दरवाज़े, खिड़की या रोशनदान को ढूंढ़ने के लिए वेतहाशा भागेंगे, गिरेंगे भिचगे श्रीर यही नहीं मौत के डर की तरह एक दूसरे को रींद डालेंगे। इसलिए उस समय श्रगर व्हेलों की इस वात पर श्रापको श्राइचयं हो रहा है तो उसे रोक लीजिए, वयोंकि संसार के किसी जानवर में ऐसी ग्रादतें नहीं हैं जो श्रादमी में न हों।

जैसा कहा जा चुका है— बहुत-सी व्हेलें बहुत तेजी में थीं लेकिन पूरे मुंड में न कोई आगे बढ़ रही थी न पीछे हट रही थी, बिल्क एक साथ भुंड बनाकर सभी एक जगप पर ही तैर रही थीं। ऐसे में जैसा नियम-सा रहता है नावें पृथक् पृथक् हो गई और इस फिक्क में तैरने लगीं कि कोई व्हेल अकेले मिल जाए तो हाय साफ किया जाए। लगभग तीन मिनट में ही 'क्वीकेग' ने अपना हारपून तीर की तरह फेंका। चोट खाई व्हेल ने इतने फव्वारे उड़ाए कि हम अन्धे हो गए और बिजली की कींच की तरह सामने से दौड़कर वह भुंड के बीच में पुसने की कोशिश करने लगी।

श्रपने श्राप किसी विद्युत् शक्ति से वह व्हेल भागती ही चली गई श्रीर श्रन्वे तथा वहरे होकर जैसे उसने श्रपने श्रापको उस लोहे की जोंक से वचाना चाहा जो उसके गले में फंसी हुई थी। इसके साथ ही हमने समुद्र की उस सफेदी में भी दरार डाल दी जो उन व्हेलों ने सब श्रोर फैला रखी थी श्रीर श्रव हमारी नाव उस जहाज की तरह हो रही थी जो तूफान में वर्फीले से घिर गया हो। हमारी नाव यह भी कोशिश कर रही थी कि उस पानी से भागे क्योंकि कौन जाने कव वह घिर या भिच जाती।

लेकिन विना किसी घवड़ाहट के 'वनीकेग' हिम्मत के साथ नार रहा थ्रीर कभी नाव को न्हेल से दूर करता, कभी वगल से थ्रागे वह इस सारे समय स्टारवक वरावर किनारे पर खड़ा रहा थ्रीर वर्छे के लिए रहकर थोड़ी-थोड़ी देर में छोटे हमलों से जो भी छोटी न्हेलें हा उन्हें लपेट लेता क्योंकि वड़े हमले का फौरन मौका नहीं था। यो पतवा वाले भी वेकार नहीं बैठे थे; वैसे उनकी खास ड्यूटी हट चुकी थी; शोर करने में हिस्सा ले रहे थे।

व्हेल का शिकार करने वाली प्रत्येक नाव श्रपने साथ कुछ न कु वस्तुएं रखती हैं जिन्हें नन्तुकेत वालों ने ईजाद किया है। उनमें से

कहलाती है। बराबर की नाप के लकड़ी के दो मोटे तथा चौकोर हुक एक साथ जुड़े होते हैं; एक प्रकार से जनकी चूल एक दूसरे से ठीव रहती है श्रीर दोनों का श्राकार भी विलकुल बराबर होता है। उनके के बीचोंबीच एक रस्सी बंधी होती है जो काफी लम्बी होती है श्रीर क्षरा किसी हारपून से बांधी जा सकती है। खासतीर पर जो व्हेलें चकाचींघ में पड़ जाती हैं जन्हीं के लिए इस 'ड्रग' का जपयोग वि है। जब बहुत-सी व्हेलें एक साथ सामने हों तो 'ड्रग' लगी सानी से पहचानकर उसका पीछा किया जा सकता है। लेकिन हर ्ल शिकार की लपेट में नहीं श्राती। फिर भी जब श्रापको श्रवसर भी मिले जसे मारिए श्रीर श्रगर सबको श्राप एक साथ नहीं मार सक पर चोट दे-देकर छोड़ दीजिए श्रीर तब धीरे-धीरे श्राराम से जनक

कीजिए। अतः ऐसे मौकों पर ही 'डूग' काम में आती है। हमारी ना तीन दुगें थीं। पहली व दूसरी 'ड्रोंग' सफलतापूर्वक फेंकी जा चुकी श्र व्हेलें लड़खड़ाते हुए भाग रही थीं। किन्तु तीसरी के फेंकने पर ऐसा नाव की गद्दी का एक कपड़ा ही साथ फटा चला गया जिससे वह स सरक गई थीर डांडे वाला पेंदे में लुढ़क गया। उस अपेट में लकड़ी फट जाने से समुद्र का पानी नाव में सरने लगा। तब हमने उस

2

जलतू कमीजों व जांधियों से भरा जिससे उस समय पानी श्राना रुक गया।

यह ग्रसम्भव वात थी कि जवतक व्हेलों की वड़ी भीड़ न छटती व तक हम बढ़े चले जाते श्रीर 'ड्रग' लगे हारपून को फेंक सकते। [ग्रा भी ऐसा कि ज्यों-ज्यों हम ग्रागे बढ़े भुण्ड का गठन छटता गया ग्रीर व्हेलें ततर-वितर होने लगीं । तभी जब हारपून फेंका गया तो चोट खाई व्हेल वगल ही और गायव होती गई और उस व्हेल के हटने पर पूरी शवित से हम दो व्हेल छिलियों के बीच में पुरा गए श्रीर उस गोल में ऐसे पहुंच गए जैसे दो चट्टानों विच की नदी से गरककर हम किसी पहाड़ी भील में पैठ गए हों। यहां ात मुण्ड के बीच उठे तूफान को हम समभ ही नहीं सके वित्क साफ सुन सके I इमुद्र के बीच के फैलाव में चिकनी साटन की तरह की तह जमी हुई थी जी क 'स्नीर' कहलाती है श्रीर उसे व्हेल अपनी शांत स्थिति में श्राराम स वेसदार वस्तु की मांति मुंह से फैंकती हैं । हां, हम उस शांति एवं श्राराम क बीच में पैठे हुए ये जो हरेक खलवली के साय लिपटी रहती है। ग्राट-ग्राट हीन दस-दस के भुंड में व्हेलें ऐसे सिमट गई थीं जैसे किसी टिटेनिक मर्कम के होडे. जिनका सवार श्रासानी से एक पीठ से उद्धलकर दूसरी पर कृद नकता हा । जिस ढंग से व्हेलों ने हमें घेर एखा या उसकी देखते हुए हमारा वहां है बाद निकलना भी ब्रासान नहीं था । हम उस दीवार के हटने का इन्हड़ार इस नह थे जिसने हमें अन्दर करके दन्द कर निया था। उस बीच की मील हैं इस भीड़ की पालतू गाएं और वछड़े तथा औरतें, बच्चे भी हमारे नजर्व हाते रहे।

सत्र मिलाकर वह वेरा नीत मील तम्बा था। तो भी हो, उस समय मार निकलने का वह तहुर्व लेना उत्तरे से खाली नहीं था। प्रकार जो हर जिंदर में तैर रहा था—हमारी नावें उसे देख मकती थीं। स्थित यह ये कि मूर्व की गायों और बखड़ों का बारम्बार हमारे पास झाना हममें डर देख कर का जा कि उन भोनेभाने और मासूस, साथ ही नान हुर्वेकार खेंदे कर की की जानवर रोक क्यों नहीं रहे हैं जबकि खनरा सामने हैं। जो में ही बार्व की की साथ, निटर हो हर, दे छोटी बहेलें हमारी नाव दक की की की कुत्ते की तरह दे पास झाकर मूं-मूं करके हैंसे हुछ होंकी की कर के बार की 'क्वीकेग' उनके माथे यपयपाता, स्टारवक श्रपने भाले से उनकी पीठ सहलाता, लेकिन भयंकर परिस्थिति की श्रायंका से हम भाग नहीं रहे थे।

परन्तु इस विचित्र दुनिया के श्रीर भी श्रन्दर, समुद्र की सतह में. एक

धनोखी दुनिया तैर रही थी; जिससे हमारी नजरें चार हुई; श्रीर उसे हम देखते ही रह गए। उस प्रयाह जलराशि के ऊपर थमे पानी पर व्हेलों की शिशु-पालक माताएं तैरती नजर था रही थीं श्रीर कुछ ऐसी भी कि जिनकी श्रधिक चौड़ाई ग्रीर फैलेपन को देखकर लग रहा था कि वे मां वनने वाली हैं। वह भील, जैसा कि मेंने कहा है, काफी गहरी होते हुए भी पारदर्शी थी श्रीर जैसा वहुत वार होता है कि कोई वालक दूध पीते-पीते दूसरी श्रोर नजरें गड़ाकर देखने ी श्रीर दूध छोड़ देता है वैसा ही व्हेल के बच्चे ने भी उस समय किया था। ही समय में दो प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हों; अपना भोजन र रहे हों श्रीर साथ ही श्रपनी श्रात्मा में संसार से ऊपर की किसी वात भं पड़ गए हों। इन व्हेलों के वे वच्चे हमको नहीं तो हमारी तरफ ख रहे थे जैसे उनकी मासूम-सी नई नजर में हम कोई खाड़ी की वेकार त हों। उनकी बगल में तैरती हुई माताएं भी हमें देख रही थीं। इनमें वद्या जो कठिन।ई से एक दिन का दिखाई दे रहा था श्रपने किसी खास ान में कम से कम चौदह फीट लम्बा श्रीर छै फीट मोटा दिखाई दे रहा यह फुदक-सा रहा था, वैसे उसके शरीर की खाल कुछ उधड़ी हुई-सी ही थी जैसे देर तक अपनी मां के गर्भाशय में रहकर जो कष्टमय स्थित यतीत की थी उसका प्रभाव श्रभी भी दिखाई दे रहा हो; जहां वह गर्भ पड़े किसी तातार के घनुष की तरह कमान बना हुग्रा था। उसके कोमल श्रीर जबड़ों से नवजात शिशु का श्राभास स्पष्ट हो रहा था। रस्सी ! रस्सी !" पालों के बीच में देखते हुए 'क्वीकेग' चिल्लाया— जल्दी ! उसे जल्दी ! उसे कौन बांघ रहा है ? कौन बार कर रहा है ? i; एक बड़ी, एक छोटी I"

भले भ्रादमी ! तुमको क्या तकलीफ है ?'' स्टारवक चिल्लाया । ऐ ! तुम इधर देखी,'' सामने संकेत करते हुए 'क्वीकेग' बोला । से चोट खाई हुई व्हेल टब में पढ़े रहकर सैंकड़ों गज नाप का रस्सा खाली रती है श्रीर जैसे भारी श्रावज सुनकर फिर तैर जाती है श्रीर थककर पानी प्रुमेड़ें लेती रहती है, कभी हवा में वाहर श्राती है श्रीर कभी डुवकी ले लेती वैसे ही स्टारवक ने देखा कि मां-जलमच्छ के पेट से बहुत लम्बी नाल किली हुई है श्रीर वह बचा व्हेल उसके सहारे सरक रही है। शिकार में इस रह के दृश्य बहुत कम देखने में श्राते हैं। इस रूप में समुद्र के गहरे से गहरे रि श्रनोखे श्राश्चर्य हमारे सामने थे। उस पानी की गहराई में हमने नौजवान ल-जन्तु की श्रेम-क्रीड़ा भी देखी।

यही नहीं उन, जल-जन्तुग्रों के खेलों ग्रीर मानन्द-उत्साह का हम भी उनके चि में घिरकर भय व ग्रानन्द सहित मजे ले रहे थे। उस सबके बीच जैसे (क्सको भी श्रपार ग्रात्मिक सुख मिल रहा था।

इस वीच, हमारे घेरे से दूर, दूसरी नावों के भी क्रिया-कलाप दिख रहे थे, तो उस भुंड की सीमा पर अपना काम कर रही थीं। वे व्हेलों पर 'ड्रग' फेंक ही थीं श्रीर पहले घेरे में जैसे लड़ाई जारी रखे थीं जहां काफी मैदान श्रीर गग निकलने का मौका भी था। 'ड्रग' खाई हुई व्हेल का गुस्से से भागने का !स्य हम नहीं देख पा रहे थे। वहुत बार ऐसा भी होता है कि वहुत तेज श्रीर गतक दौड़ने वाली व्हेल की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है श्रीर उसके लिए उसकी पूंछ का ऊपर उठा हिस्सा वेकार करना पड़ता है। इसके लिए छोटे

१. जलमच्छों की दूसरी जातियों की ही भांति परन्तु दूसरी व्हेलों से भिन्न ये स्वमं व्हेलें हर मौसम में अपने बचा का पोषण करती हैं। गर्भावस्था के अनन्तर, जो नी महीनों में पूरी होती है, एक बच्चा पैदा होता है और फुछ जानी हुई किस्म की एसी और जैकव व्हेलें पैदा करती हैं—एक खास किस्म जो दो थनों से दूघ पीती हैं, जो बड़े विचित्र ढंग से गुदा के दोनों श्रोर स्थित होते हैं किन्तु वे दूघ की छातियां उनसे ऊपर उठी रहती हैं। दैवात् व्हेल के वे कीमती अंग यदि किसी शिकारी के बछें से कट जाते हैं तो दूघ और खून फैलकर समुद्र के पानी में अजीव रंग घुल जाता है। दूघ बहुत मीठा और ताक़तवर होता है। आदमी ने उसका स्वाद चला है। उसका जायक़ा स्ट्रावेरी जैसा होता है। जब आपसी स्नेह संचार से दूघ की मात्रा बढ़ती है तो व्हेल उसमें और अधिक मिठास पैदा करती है।

हंसिए से काम लिया जाता है जिनमें रिस्सियां वंघी होती हैं; जिसके द्वारा चोव करने के वाद वे घसीटे भी जा सकते हैं। जैसा कि हमें वाद में ज्ञात हुग्रा वि जहमी व्हेल भागते हुए ग्राघी लम्बी रस्सी साथ घसीट ले जाती है ग्रीर घाव के ग्रसह्य दर्द में भुंड में वैसे ही पैठती चली जाती है जैसे सैरटोगा के युद्ध में ग्राततायी ग्रानिल्ड ग्रपने साथ क्यामत लिए रहता था।

इसिलए इस खास व्हेल की वेहद तकलीफ उसे पागल बना रही थी श्रीर उसी में वह जैसे पानी को मथ रही थी श्रीर घुमेड़ें ले रही थी। साथ ही धपने संगी-साथियों को धपने उस हंसिए से घायल कर रही थी या मार रही थी जो सम्भवतः उसके साथ लिपटा चला आया था। एक प्रकार से पूरे समूह में यह व्हेल खलवली मनाए हुए थी। मिनट भर

ं वे श्रानन्द-उत्सव, वे शादियों के उत्साह, वे दूध-पान की कियाएं गायव हो हाँ। सब तरफ भनभनाहट और शोर सुनाई देने लगा। शान्ति समाप्त हो गई। से वरसात में हडसन नदी वाढ़ के जोर-शोर में वर्फ के पहाड़ों को ढकेलती ख़ली है उसी तरह व्हेलें पानी में हिल-डुल श्रीर तैर रही थीं। श्रचानक ही क्वीकेग' व स्टरवक ने अपनी-अपनी जगहें वदलीं। स्टारवक पीछे चला श्राया।

"पतवारें! पतवारें!" पतवार को पकड़ते हुए वह बोला।—"श्रपनी-। पनी पतवारें पकड़ो श्रोर श्रव दिल थाम लो! हे भगवानू! श्रादिमियो! । भनकर! ववीकेग! उस व्हेल को वहां से दूर हटाश्रो!—वार करो—उस । र चोट करो! खड़े होश्रो! खड़े होश्रो—श्रादिमियो! संभल जाश्रो!— । गिंचो, चलाश्रो! उन व्हेलों की पीठों से टकरा जाश्रोगे, इसकी परवाह मत । उनको छील डालो—छील डालो!"

दो काले श्रीर भारी मांस-पिडों के बीच नाव श्रड़ रही थी जैसे बीच में री-दानियल बन गया हो। श्राखिर में हम एक छोटी-सी खुली तरफ घुस ए श्रीर दूसरे रास्ते का इन्तजार करते रहे। जल्दी ही हम बाहर हो गए। रेर तो कुछ नुकसान नहीं हुश्रा, हां 'क्वीकेग' का टोप व्हेल के फब्वारे में उड़ या।

वह खलवली अव वाकायदे एक आन्दोलन वन गई भ्रीर तव वह जखीरा

<sup>.</sup> कनाडा की एक नदी, जो उत्तरी महासागर की हडसन की खाड़ी में गिरती है।

मिल-जुलकर भाग खड़ा हुमा। श्रव हमारा पीछा करना भी वेकार या श्रीर म लोग 'ड्रग' खाई हुई व्हेलों में से एक को समेटने की सोचने लगे, जिसे जास्क ने मारा था।

व्हेल के शिकार में एक कहाबत प्रसिद्ध है कि—'ज्यादा व्हेलें कम छिलयां'। उपरोक्त घटना से इसी कहाबत की पृष्टि होती है। सचमुच इतनी 'ड्रग' ।ई व्हेलों में केवल एक पकड़ी जा सकी थी, वाकी भाग गई; जिन्हें पिकोड हीं तो दूसरे जहाज बाद में पकड़ेंगे ही।

49

पिछते अच्याय में 'स्पर्म व्हेलों के एक वड़े दल का विवरण दिया गया है। थि ही यह भी बताया गया है कि वह भुंड संभवतः कैसे इकट्ठा होता है।

यहे दल के श्रलावा वीस-बीस श्रीर पचास-पचास व्हेलों के छोटे भुंड भी हों हैं। ये दल 'स्कूल' कहलाते हैं। ये साधारएतः दो प्रकार के होते हैं। क, जिनमें सब माता व्हेलें होती हैं। दूसरी, जिनमें जवान, हट्टी-कट्टी नर हुलें, जिनहें बड़े प्यार से 'सांड' कहा जाता है, होता है।

मादा ब्हेलों के इस स्कूल में यह पूरी कद्दावर, जवान नर ब्हेल होती है जो हसी भी खतरे की घंटी को सुनकर उन मादा ब्हेलों के बीच में घुसकर छिप ति है। सचाई तो यह है कि यह भला श्रादमी एक प्रकार का ग्रय्यादा ग्रोटोमैन ति है जो पानी की दुनिया में तैरता रहता है। वेकिन बहीं पर उसे किसी विद्याह के हरम का सारा ऐदा मिलता रहता है। इस ग्रोटोमैन श्रीर उसकी खैलों का श्रन्तर बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि बह उनमें सबसे लम्बा-चौड़ा होता ; जब कि पूरी तैयार ब्हेल मादाएं श्राकार में उससे एक तिहाई भी नहीं ति। यही नहीं वे श्रपेक्षाकृत कोमल भी होती हैं श्रीर निस्तन्देह में कह सकता कि उनकी कमर छः गज से ज्यादा चौड़ी नहीं होती। जो भी हो, इस सचाई इंकार नहीं किया जा सकता कि पैतृक रूप से वे मोटी तो होती ही हैं।

इस हरम श्रीर उसके मालिक को पूरी तरह मीज लूटते देखना एक बड़ी नोसी बात है। बड़े फैशनेबुन लोगों की तरह वे मादांशों की शदल-बदल के नदा इच्छुक रहते हैं। भरपूर फसलों के दिनों में भूमध्य रेखा के नजदीक समुद्री रास्ते पर वे श्रापको मिलेंगे ज़ैसे उत्तरी समुद्रों में श्रभी-श्रभी गर्मियां विताकर श्रा रहे हों श्रोर उस मौसम की गर्मी व तेजी को दूर भगाने का उपक्रम कर रहे हों। उस समय तक भूमध्य रेखा के श्रासपास जल-विहार का समय विताने के बाद वे पूर्वी समुद्रों की श्रोर इस श्राशा में बढ़ते दिखाई देंगे कि वहां सर्द मौसम श्राने वाला है। इस तरह वे गर्म मौसम से पूरे साल भर वचने की चेष्टा किया करते हैं।

इन यात्राओं में कोई नया या भय उत्पन्न करने वाला दश्य सामने ग्रा जाए तो वह व्हेल ग्रपने मजेदार परिवार पर गहरी नज़र रखती है। ग्रगर तोई नया श्रीर चंचल नौजवान नर जलमच्छ उसकी किसी मादा के श्रास-गास दिखाई दे जाए तो किस गुस्से भौर गर्मी से वादशाह महाशय उसे भगा-कर दूर तक खदेड़ आएंगे—यह देखने की चीज होती है। यदि नियमों का उल्लंघन करने वाला वह दुष्ट नौजवान पारिवारिक सुरक्षा श्रीर सीमाग्रों की तोड़ता दिखाई देगा तो वड़ा कठिन समय ग्रा उपस्थित होता है। वैसे जो बादशाह की इच्छा हो वही करो लेकिन फिर भी वह उस क्षैतान लोथैरियो 📞 को श्रपने विस्तर से दूर नहीं भगा सकता क्योंकि श्रफसोस है कि सबका विस्तर तो एक ही होता है। मानव जाति की मादाग्रों की तरह व्हेल की वे मादाएं भी श्रपने प्रेमियों के वीच कभी-कभी भयानक दृन्द्व युद्ध का कारएा वनती हैं ग्रीर मोहव्यत के लिए उनमें भी जिन्दगी ग्रीर मीत की लड़ाई हो जाती है। वे अपने लम्बे निचले जवड़े से भगड़ते हैं श्रीर कभी-कभी एक दूसरे से उलभ जाते हैं **और श्रपनी प्रभुता जमाने के लिए वैसे** ही हुंकारते हैं जैसे बारहर्सिगा अपने दुश्मन को खदेड़ देता है। इन लड़ाइयों की चोटों के गहरे निशानों से शायद ही कोई वच पाता हो-तब पिचकी खोपड़ियों, हूटे दांत, कटे सुफ़ने श्रोर किसी-किसी मौके पर तो दूटा हुआ या लटका हुगा मुंह भी दिखाई दे

जाता है।

श्रगर पारिवारिक सत्ता पर हमला बोलने वाला वह श्राक्रमणुकारी बदमाश हरम के मालिक के पहले वार पर भाग गया; तव् तो उस परिवार के

१. वदनाश।

स्वामी की गतिविधि देखना श्रीर भी श्राकर्षक होता है। वह फिर श्रपने उस पूरे जलीरे को समेटकर कुछ देर तक सबको दुलराता-पुचकारता रहेगा श्रीर वार्मिक तथा पवित्र सोलोमन की भांति हजारों प्रेमियों के वीच पूजा करने की तरह वह भी उस नौजवान हमलावर की छाया से दूर होने का सुख लेगा। इसरी व्हेलें सामने होते हुए कोई भी व्हेल का शिकारी इस महान तुर्क के पीछे बहुत कम ही पड़ेगा क्योंकि इस महान तुर्क में अपनी शक्ति की अधिकता के काररा स्निग्यता श्रीर तेल कम होता है। जिन लड़के-लड़कियों का उनसे जन्म होता है वे श्रपनी देख-भाल या लालन-पालन स्वयं करते हैं या उनकी माताएं करती हैं। नयोंकि दूसरे सर्वभक्षी श्रीर श्रावारागर्द डाकू प्रेमियों की भांति बादबाह ध्हेल गृहस्वी या बच्चों के पालने के भंभट में नहीं पड़ना चाहती, भले ही मादा न्हेलों का वह कितना ही गुलाम बनी रहती हो श्रीर बड़ी घुमवकड़ होने के नाते वह अपने गुमनाम बच्चे समूची दुनिया में फैलाती रहती है। हर बच्चा विदेशी होता है। काफी दिनों में जब योवन ढल जाता है, जब उम्र का प्रभाव उस पर ग्रपना ग्रातंक जमा लेता है, जब उसके ग्रंग शिथिल हो जाते हैं; संखेप में जब उस महान तुर्क की शक्ति हर तरफ से क्षीए। होने लगती है तब रखैलों के प्रति प्रेम ग्रीर उमंग समाप्त होकर एकान्तवास व शान्तिमय जीवन के प्रति श्राकर्परा जागता है श्रीर हमारा यह श्रोटोमैन नपुंसकता,पश्चात्ताप श्रीर उपदेशक की जिन्दगी विताते हुए कसमें खा-खाकर हरम को त्याग देता है श्रीर एक एकान्त प्रवासी की भांति आत्मा की शान्ति के हेतु प्रार्थना करता हुआ तथा श्रपने नौजवान जलमच्छों को यौवन की भूलों के प्रति सतर्क करता हुआ सर्वोच शिवर की भीर चल देता है।

चूं कि इन मछुत्रों के द्वारा यह हरम स्कूल (भुंड) कहलाता है, इसलिए उस रकूल का मालिक या मास्टर कायदे से भुंड का मालिक (स्कूल मास्टर) कहलाता है। उपर से देखने में यह बात चाहे जितनी व्यंगात्मक लगे कि एक बार स्वयं स्कूल जाने के बाद वह वहां जो कुछ सीखता है उसके गुएा को प्रपनाने के स्थान पर उसकी मज़ाक का कारएा बनता है। उसका यह स्कूल-मास्टर नाम उस हरम से ही ईजाद हुन्ना है लेकिन लगता है कि जिस पहले श्रादमी ने इस श्रोटोमैन व्हेल का नाम स्कूल मास्टर रखा या उसने निश्चित ही 'बेडाक' के संस्मरएगों को पढ़ा होगा और समक्षा होगा जिस के देहातों

का वह स्कूल मास्टर अपनी नौजवानी में कैसा था और उसके वे गूढ़ पाठ कैसे थे जो वह अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था।

जिस प्रकार स्कूल मास्टर व्हेल बुढ़ापे में एकान्तवास करती और सन्यास ले लेती है, जभी प्रकार अन्य स्पर्म व्हेलें भी करती हैं। लगभग सारे संसार में अकेले रहने वाली व्हेल बूढ़ी ही होती है। वड़ी लम्बी व पकी दाढ़ी वाले डेनियल बून की तरह प्रकृति के अलावा उसके पास कोई नहीं रहता और उस अथाह जलराशि को ही वह पत्नी रूप में अपने पास रखती है और उसकी वह बहुत अच्छी पत्नी होती भी है; भले ही वह अपने में अनिगनत भेदों को खिपाए रहती है।

जिन स्कूलों में तेज श्रीर ताक़तवर नर व्हेलें ही रहती हैं उनमें तथा हरम स्कूलों में वड़ा अन्तर होता है। जब कि मादा व्हेल प्राकृतिक रूप से डरपोक होती हैं; ये चालीस बोर के सांड—जैसा कि उन्हें पुकारा जाता है, जल मच्छों में सबसे वड़े लड़ाकू होते हैं श्रीर शिकार में बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। हां, उन सफेद सिर वाली नर व्हेलों की वात जाने दीजिए जो हढ़ प्रेत की तरह लड़ती हैं।

ये चालीस वीर के स्कूल, हरम रकूलों से बड़े होते हैं। कालेज वाले ताजे लड़कों की तरह वे लड़ाई-फगड़ों, हंसी-मज़ाक, चालाकियों तथा श्रावारागर्दी के घन्घों से भरपूर रहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे 'येल' या 'हारवर्ड' के छोकरों की उद्दुष्डताश्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन वहुत जल्दी ही वे इन शैतानियों को छोड़कर श्रलग कहीं स्थिर हो जाती हैं शौर तीन चौथाई युवा स्थिति को पाने पर हरम में शामिल हो जाती हैं।

विभिन्न सेक्स के अन्तर के रूप में नर श्रीर मादा स्कूलों में दूसरा खास भेद भी होता है। अगर श्राप उदाहरण के लिए उस चालीस वोर वाले सांड पर हमला की जिए तो उसके सब साथी उसे छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर किसी हरम स्कूल के सदस्य पर वार की जिए तो वे सब इकट्ठे हो जाएंगे और सबके सब श्रपनी जान भोंकने को तैयार रहेंगे।

१-२. श्रमेरिका के दो विश्वविद्यालय।

श्रगर श्राप कभी पिकोड पर चड़े होते श्रीर घूमते हुए गरारी के पास तक वढ़कर गए होते तो मेरा विस्वास है कि आपको एक ऐसी चीज दिखाई देती जो विचित्र ग्रीर गूढ़ार्थ से भरी होती ग्रीर ग्रापको ताज्जुव में डाल देती। वह ग्रापको पालों के बीच की पानी बाली छोटी नली से लम्बी-लम्बी बंधी मिलती। न वह व्हेल की खोपड़ी की बड़ी टंकी है; न उसके निचले जबड़े का लटकता हुआ हिस्सा; न उसकी सपाट श्रीर लम्बी पूछ । ये कोई भी चीखें श्रापको इतने भारचर्य में नहीं डालेंगी जितनी उस 'शंकु' <sup>9</sup> की एक फलक जिसका कोई चित्रण ही नहीं किया जा सकता श्रीर जो किसी भी केन्द्रकी<sup>२</sup> वासी से लम्बी है श्रीर जड़ में लगभग एक फीट मोटी तथा 'बबीदेग' की लकड़ी की 'योजो' की मूर्ति से ग्रधिक काली । वह सचमुच ही एक मूर्ति है या पुराने जमाने की उसी तरह की 🗸 कोई चीज । वैसी मूर्ति जो 'जूडिया' की रानी 'माया' के गुप्त लता-कुंज में मिली थी श्रीर जिसकी पूजा करने के कारण उसके पुत्र बाह 'श्रासा' ने श्रपनी मां को राजसिंहासन से उतारकर उस मूर्ति को नष्ट कर दिया था श्रीर पहाड़ी नदी केडरन के पास घृगापूर्वक उसने उसकी जलवा दिया था। यह विवरण इसी तरह शाहों की पहली किताय के पन्द्रहवें अध्याय में इसी कालिमा के रूप भें विश्वत है।

किसी जहाजी को, जो 'मिन्सर' कहलाता है, देखिए— उसे उसके दो सहायक साय लाते हैं और उसके सामने आने पर जैसा कि मछुए उसे पुकारते हैं उस ग्रैन्डिसाइमस से टकराने पर भुके कंधों वह ऐसे लड़खड़ाता है जैसे यह कोई ग्रेनै-डियर हो जो किसी मरे हुए सिपाही को लड़ाई के मैदान से ले आया हो। ऊपर वाली किलेबन्टी के डेक तक फैली हुई उस चीज को जब वह सीधे बड़कर

१. इंकु (कोन)—ऐसी वस्तु जिसके ऊपर नीक हो छीर नीचे चौड़ा पेंदा।

२. कॅंटुकी-संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का एक राज्य।

शिकारी को भारी सांप की खाल के रूप में मिल गई है। पतलून की एक टांग की तरह जब वह उसे हिलाता-डुलाता है और इतना खींचता है कि उसका व्यास दोहरा हो जाए तब अन्त में वह उसे टांग देता है। वह रस्सों पर सूखने के लिए उसे फैला देता है। जल्दी ही उसे उतार लिया जाता है। तब नोक की तरफ से लगभग तीन फुट काटकर दूसरे सिरे पर दो छेद करने के लिए दो दुकड़े काट लेने पर वह स्वयं उसे पहन लेता है। अब वह मिन्सर स्वयं मूर्तिवत् बन जाता है; तब अपना काम करते समय वह खोल ही उसकी रक्षा करता है।

देखता है तो उसे लगता है कि वह कोई काला चमड़ा है और अफीका के किसी

उसका काम होता है वर्तन में डालने के लिए वोटी के टुकड़े करना। यह विचित्र किया एक विचित्र घोड़ेनुमा लकड़ी पर की जाती है और तव उस किले-बन्दी में रखे बड़े टव में जल्दी-जल्दी वे टुकड़े डाल दिए जाते हैं जैसे किसी वक्ता की मेज पर से काग़ज़ के पन्ने उड़ रहे हों। उस काले रंग में एक मंच पर रखे वाइविल के पन्नों की तरह वे दिखाई देते हैं। उस समय वह मिन्सर लड़का एक 'आर्कविशप' या पोप ही दिखाई देता है। र

## ેપુરૂ

किसी भी व्हेल-जहाज से जो नावें लटकती रहती हैं उनके भ्रलावा उसके 'ट्राई-वक्सं' को देखकर उसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। जहाज की सम्पूर्णता में सब या जूट तथा लकड़ी को मिला-जुलाकर जो राजगीरी का काम इसमें होता है वह वड़ा वेढंगा श्रीर विचित्र-सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है

१. बोटी के ट्रकड़े काटने वाला।

२. वाइविल के पन्नों की तरह (वाइविल के वर्कों की तरह) । मछुए मिन्सर के सामने चिल्लाते रहते हैं, उससे वह संभलकर काम करता है तथा जितना सम्भव है उतने पतले दुकड़े काटता है ।

३. जहाज पर तेल पकाने का कारखाना ।

कि किसी खेत से ईंटों का पूरा भट्टा लाकर जहाज के तस्तों पर रख दिया गया है।

श्रागे के मस्तूल श्रीर वीच वाले मुख्य मस्तूल के वीच में, जो डेक पर सदगे चौड़ी जगह होती है, वहीं यह कारखाना वना होता है। सबसे नीचे जो
लकड़ी लगी होती है वह इतनी भारी व मजदूत रहती है कि ईटों श्रीर गारे
के वोभ को वर्दाश्त कर सकती है। वे दम फुट लम्बी श्रीर श्राठ फुट चौड़ी तथा
पांच फुट मोटी होती हैं। इसकी नींच डेक के अन्दर नहीं होती, विल्क ईटें
चारों तरफ लोहे से जकड़ी रहती हैं श्रीर लोहे के कब्जे लकड़ी में कसे रहते हैं।
इसके किनारों की दीवारों के चारों श्रीर लकड़ी का घेरा रहता है श्रीर कपर
चोटी पर जैसे ढलवां द्वार-सा दिखाई देता है जिस पर लकड़ी जड़ी होती है।
इस द्वार को दूर हटाने पर दो बड़े-बड़े तेल पकाने के वर्तन दिखाई देंगे, जिनमें
हरेक में काफ़ी पीप तेल श्रा सकता है। जब इनका इस्तेमाल नहीं होता तो ये
वेहद साफ रसे जाते हैं। सोपस्टोन तथा वालू से उनमें पालिश की जाती है
श्रीर वे श्रन्दर से चांदी के मदिरा-पात्रों की तरह चमकते हैं। रात के पहरे के
समय कोई मछुश्रा इसमें रेंग जाता है, श्रीर गुड़मुड़ी बनकर सोता रहता है।

सामने की श्रोर लकड़ी का तहता हटाने पर लोहे की भट्टी का मुंह दिखाई देता है। ये दो होती हैं श्रीर दोनों के दरवाओं पर लोहे के भारी हक्कन लगे होते हैं। डेक पर श्राग का श्रसर न हो, इसके लिए भट्टी में विशेष प्रयन्ध रहता है।

इस समय रात का नो वज रहा था जबिक पिकोड के तेल-कारखाने का काम, इस यात्रा में पहली बार प्रारम्भ किया गया। उस कार्य का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी स्टब पर थी।

"सव तैयार है ? तो फिर दरवाजा हटाम्रो । ऐ रसोइए ! 'भट्टी' में श्राग जलाम्रो ।" वह योला ।

पहले कुछ समय के लिए ट्राई-वनर्स में लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। उसके वाद तेल की आग को तेजी पकड़ाने भर के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है। एक प्रकार से एक वार आग जलाने के बाद बोटी के दुकड़े जैसे अपने आप जलते हैं। व्हेल में इतना तेल होता है कि वह स्वतः ही ईंचन का काम करती है श्रीर

१. सेलखडी।

उसकी चर्ची जलती रहती है। व्हेल के जलने का घुंग्रा भी वहुत गयानक होता है जिसको सांस के साथ खींचना अधिक दुःखदायी होता है किन्तु उसे खींचना ही पड़ता है क्योंकि उसीके बीच रहना है। उसमें उसी प्रकार की गन्य होती है जैसी हिन्दुओं के यहां इमशान घाट में लाश जलने से उठती रहती है। वह गंग ऐसी होती है जैसे खुदा के यहां श्राखिरी फ़ैसला वाले दिन वाई तरफ की भीड़, जिसको नर्क मिलने वाला है।

श्रस्तु, श्राधी रात तक कारखाने का काम अपनी पूरी गित पर था। हम लोग घेरे के वाहर हो गए थे। पाल तने हुए थे; ताजी हवा चल रही थी श्रोर उस श्रथाह सागर में चारों श्रोर गहरा श्रंघेरा छाया हुशा था। श्राग की लपटों से लाल रोशनी चमक रही थी, जिसकी लौ वीच-वीच में उठती थी श्रोर रस्सों के श्राग के हर हिस्से को प्रकाशित कर देती थी। उस समय वह यूनान के प्रसिद्ध श्राग्नकांड की भांति दिख रही थी। वह जलता हुशा जहाज उत्साहपूर्वक श्रागे बढ़ता चला जा रहा था, जैसे बदला लेने की भावना से किसी लक्ष्य की श्रोर बढ़ रहा हो। उन भारी हाइड्रियाट तथा कैनारी द्वीप के श्रधं रात्रि के बन्दरगाहों के ऊंचे स्थानों तथा गन्धक से लदी पुलियों से जैसे श्राग की लपटें उठ रही थीं श्रीर उन्होंने उस तुर्की जलपोत को होलिका-दहन में लपेट लिया हो।

उस कारखाने के ऊपर के ढक्कन को हटा लेने से जैसे एक बड़ी भट्टी नजर आने लगी। इनके आगे तातारी शक्क के वे नास्तिक हारपूनर खड़े थे जो नहें ल-जहाज को चलाने वाले समभे जाते हैं। वे तब तक आग में ईधन डालते तथा तेल के धतंनों को चलाते रहे जब तक आग की लपटें निकलकर उनके पैरों को न छूने लगीं और काले धुंए की धुमेड़ें ढक्कनों से बाहर न आई। जलता हुआ धुंआ चारों तरफ फैलने लगा। जहाज की हर ऊंचाई के साथ-साध एक ऊंचाई जलते हुए तेल की भी दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि बह उछलकर उनके चेहरों पर पड़ना चाहती है। उस भट्टी के मुंह के दूसरी और काफी दूरी पर जहाज चलाने वाली चर्खी थी। वह एक प्रकार से जहाजी सोफ़ें का काम कर रही थी। यहीं पर पहरा लगा हुआ था जिसके लोग तब तक आग की लपटों को देखते रहे जब तक उनके सर नहीं जलने लगे। उनकी दबी आगृतियों पर धुएं और मिठास का गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा था तधा, उनकी

घनी दाढ़ियों श्रीर उन खूंडवार लोगों के दांतों की चमक से लग रहा पा कि कारखाना अपनी पूरी तेजी में काम कर रहा है। वे लोग अपने पापमय अनुभव सुना रहे थे। भयानक कुकमों की कहानियां मीज ले-लेकर सुनाई जा रही घीं। भट्टी की ली की तेजी की तरह उनकी बेहूदी हंसी उभर रही घी। अपने भारी श्रीर नोकीले कांटों तथा चमचों को लिए हारपूनर इघर-उघर इठला रहे घे। हवा तेजी से वह रही थी। समुद्र का पानी उद्यत रहा था। जहाज चरमराता हुआ पानी पर उद्यल रहा था। वह अपने आने के लाल रंग के नोकीले हिस्से को समुद्र तथा रात की श्रंघियारी में बढ़ाता चला जा रहा था। वह अपने मुंह में सफेद हड्डी को किटकिटाकर दावे हुआ या तथा अपने चारों और पानी के भाग उद्यालता जाता था। पिकोड झसन्य और वर्बर लोगों को लाग लिए, श्राम से लदा श्रीर एक लाग को जलाता हुआ , काले अन्यकार को चीरता चला जा रहा था श्रीर अपने कमांडर की एकान्तवासी आत्मा का मूर्तिमान प्रतीक माजूम पड़ रहा था।

उस समुद्र के ऊपर जनती श्राम को ने चलने वाला जहाज उस समय मुक्ते ऐसा श्रजीव लग रहा था कि उहाज के सूत्र-मंचालक के सहारे में चुपचाप खड़ा का खड़ा रहा। उम सन्नाटे श्रीर एकांत में में दूसरे लोगों की लाली, उनका पागलपन साथ ही उनकी भयंकरता को भली प्रकार देख रहा था। उस धुंए श्रीर श्राम में जैमे एक पिशाच की मूर्ति वारम्वार मेरे सामने नाच जाती थी। तभी मुक्ते उस श्रधरात्रि के वातावरण में नींद की उदासी ने जकड़ लिया।

परन्तु वह रागि विशेष रूप से वड़ी अनोखी (और अवर्णनीय) लग रही थी। खड़े-खड़े एक हलकी नींद का भोंका ले लेने के बाद जैसे में अपने हृदय में ऐसी भावना का अनुभव कर रहा था जो बहुत अनुचित हो। जबड़े की हुड़ी ने मेरी तरफ की जगह घेर ली थी क्योंकि वह उसी तरफ लटक रही थी। मेरे कानों में पालों के हिलने-डुलने की सनसनाहट गूंज रही थी जिन्होंने उग समय हवा में हिलना प्रारम्भ ही किया था। में सोच रहा था जैसे मेरी आंखें खुली हुई हैं। मुभे कुछ आधा-सा होश हो रहा था कि मैं अपनी उंगलियों को जैसे मसीन की तरह चलाकर ढक्कनों पर टिकाए हुए हूं तथा आगे बढ़ाता जा रहा हूं। किन्तु इस सबके बाद मैंने अनुभव किया कि मेरे सामा जुनिहीं है, जिससे में जहाज की दिशा का पता लगा सकूं। वैसे में सो

एक मिनट पहले ही उसके 'डायल' को देख रहा था वयों कि उस पर तेज लेम्प की रोशनी चमक रही थी। एक गहरे अंचेर के अतिरिक्त मुफे अपने सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह अंघेरा कभी-कभी लपटों की लाली से और उरावना दिखाई देता था। सर्वाधिक मुफे लग रहा था कि जिस तेज चलने वाली वस्तु के ऊपर में खड़ा हूं वह किसी वन्दरगाह की ओर नहीं वढ़ रही है विल्क पीछे छूट जाने वाले सभी वन्दरगाहों से दूर जा रही हैं। मौत की एक तीखी और उलभी हुई-सी छाया मेरे मन में पैठ रही थी। कांपते हुए, मेरा हाथ हैंडिल पर जा पड़ा और एक सनक-सी मन में आई कि किसी जाद से हैंडिल मुफसे दूर हट गया है। 'मेरे खुदा! यह मुफको क्या हो गया है?' मैंने सोचा। लीजिए। नींद में में घूम गया हूं और मेरा मुंह जहाज के पिछले हिस्से की तरफ़ है और पीठ जहाज के अग्रभाग तथा कम्पास की तरफ़। एक मिनट में में घूमा और ठीक समय पर मैंने जहाज को हवा में उड़ने और उलटने से वचा लिया। रात्रि के डरावनेपन के उस वचाव से मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि कोई भी दु:खद घटना होने से वच गई।

ऐ इंसान ! देर तक आग के सामने मत देखो ! पतवार पर अपना हाथ > किर कभी खाव मत देखो ! कम्पास की तरफ अपनी पीठ कभी मत करना; खल के पहले घुमाव का ठीक से अनुभव करो ! उस नकली आग का कभी खास मत करो जो अपनी लाली में प्रत्येक वस्तु को भयावना वना देती है। ल सुबह, प्राकृतिक सूर्य की रोशनी में आसमान चमकेगा और आग की किती लपटों में जो कुछ राक्षसी लगतां है वह प्रातःकाल कुछ दूसरी प्रकार । दीखेगा; एक शान्तिदायक सन्तोष । वह चमकदार, सुनहला और खिल-क्षाता सूर्य ही असली लैम्प अथवा प्रकाश है, शेप सब प्रकार की रोशनी ठी है।

यही नयों, चन्द्रमा के नीचे जो 'वर्जीनिया डिस्मल स्वाम्प ", रोम का पितत कम्पाना' , श्रीर वह फैला हुआ सहारा रेगिस्तान है— उसे भी सूर्य प्रकाशित रता है। पृथ्वी के दो-तिहाई हिस्से में फैले हुए तथा एक प्रकार से पृथ्वी का

<sup>.</sup> वर्जीनिया प्रदेश की कप्टदायक दलदल।

<sup>.</sup> उजाड श्रीर श्रस्वास्थ्यकर स्थान ।

ग्रंवियारा हिस्सा समुद्र भी उससे प्रकाशित होता है। इसलिए उत्त नरवर मनुष्य में सचाई नहीं है जिसके जीवन में दुःख की अपेक्षा मुख अधिक है; उस मनुष्य में सत्यता है नहीं; न वह पूर्ण है। उसके लिए भी वे ही पुस्तकों हैं। 'मैन ज्ञाफ़ सारोज' वाला इंसान ही सही इंसान है और 'सोलोमन' की किताव ही सची किताव है। 'एवलेस्टियास्टीज' का लोहा ही दुःख का अच्छा तपा हुआ लोहा है। 'सब मिथ्या है।' सब कुछ। इस लोगी संसार ने अभी भी अथां मिक सोलोमन के गुणों को नहीं अपनाया है। जो अस्पतालों और जेलों को घोखा देता है, और कित्रस्तान के सामने से वेज भागता है तथा नकों के स्थान पर श्रांपरा या मृत्य स्थानों की ही बातचीत करता है, वही 'काउपर' , 'यंग' , 'पास्कल' , 'कसो' , कहलाता है जबिक वेचारे वे सभी बीमार आदमी थे। वे अपने चिन्ताओं से मुक्त जीवन में 'रेवेले' का घ्यान समभवारों की श्रेणी में करके खुश होते थे। उनकी यह समभ ही में नहीं आता था कि इंसान सिर्फ कत्र के पत्थरों पर बैठने के लिए ही उपयुक्त है। वे उस असहाय एवं विलक्षण सोलोमन के हृदय परिवर्तन का तिरस्कार करते हैं।

परन्तु सोलोगन भी कहता है कि 'वह इंसान जो समकदारी से दूर होकर चकराया करता है हमेशा (अपने जीवनकाल में भी) मरे हुए लोगों के समूह में ही बना रहेगा।' श्राग से बहुत अधिक मत लिपटो वर्ना वह तुम्हें अन्या बना देगी, तुम्हें मार डालेगी, जैसे कुछ समय के लिए उसने मेरी वह हालत कर डाली थी। वेदना में बुद्धि है, लेकिन वह दुःख भी है जो पागलपन हो जाता है। परन्तु किन्हीं-किन्हीं आत्माओं में काद्सकिल का गरुड़ भी रहता है ज

१. एक पुस्तक ।

२. ईसाई धर्म की पुस्तक जिसमें विशेषतः सोलोमन का जिन है।

२. इंगलैंड का कवि।

४. इंगलैंड का उपन्यासकार।

४. फ्रान्स का दार्शनिक।

<sup>ें</sup> ६. फ्रान्स का कलाकार ।

७. - फ्रान्स का लेखक ।

म. न्यूयार्क का पहाड़ी प्रदेश ।

काले से काले तथा तंग से तंग स्थानों में गोता मार सकता है श्रीर उसी २ पंख फड़फड़ाकर वाहर श्रा सकता है तथा प्रकाश में विलीन हो सकता है। नहीं, यदि वह तंग घाटियों में पैठता भी है तो वे घाटियां पहाड़ों पर हैं पहाड़ का गरुड़ श्रपनी नीची से नीची उड़ान में भी उस मैदानी पक्षी से . ऊंचा रहता है जो उड़ते हुए भी नीचे ही हैं।

## 48

"ऐ होय ! जहाज ! कोई सफेद व्हेल देखी है क्या ?" एक जहाज इंगलैंड के भंडे फहराते हुए देखकर श्राहाव ने एक वार फिर जलपोत का स्व किया । मुंह में विगुल लिए हुए वह अपने उठे हुए छोटे डेक पर खड़ा था उसके हाथीदांत के पैर को श्रागन्तुक कप्तान ने देखकर स्थिति को स लिया था । वह कप्तान उस समय श्रपनी नाव के श्रगले हिस्से पर लापर से श्राराम कर रहा था । वह काले रंग का मोटा-ताजा, श्रच्छे स्वभाव सुन्दर व्यक्ति था । उसकी श्रायु साठ के श्रासपास थी श्रीर वह ढीले कपड़े पहने था । वे नीले रंग के पाइलट-क्लाथ की मालाश्रों की तरह भूल थे । किसी हुजार के लवादे वाले कोट की वांह में वने कसीदे के काम की ही उसकी एक खाली वांह वास्कट के वाहर भूल रही थी । "क्या किसी सफेद ब्हेल को देखा है ?"

"इसे देख रहे हो ?" कहते हुए उसने कुछ तहों को हटाकर एक स्पर्म की हड्डी का सफेद हाथ दिखा दिया जो एक लकड़ी के हत्ये पर लगी ह की तरह बना हुआ था।

"मेरी नाव ठीक करो !" डांडों को उतावलेपन में उछालते हुए ग्र चिल्लाया—"नीचे उतारने के लिए खड़े हो जाग्रो।"

एक मिनट से भी कम समय में वह और उसके साथी पानी में उतार

१. जयजयकार करने वाला।

गए श्रीर वे जल्दी ही उस अजनवी जहाज के निकट पहुंच गए। यहां एक विचित्र जलभन उठ उड़ी हुई। उत्तेजना में आहाव यह भूल गया था कि अपना एक पैर चले जाने के बाद वह अपने जहाज के अलावा कभी दूमरे जहाज पर च्चड़ा ही नहीं था। पिकोड में वह सब सुविधाएँ प्राप्त थीं जो उसके लंगड़े पैर के लिए आवद्यक थीं इमलिए आने पैर की कभी से उसे उस समय बहुत फठिनाई प्रतीत हो रही थी।

जैसा कि पहले कहा गया है कि तिनक-सी जनफन से श्राहाय गरम ही उठता था। वह उस समय भी श्रावेश में था। वास्तव में उस नए जहाज के वो श्रिविशारियों को देख-देखकर वह और भी विगड़ रहा था, वयोंकि वे सीढ़ियों पर चढ़े हुए रस्सों को लटका रहे थे। वे पहले नहीं समफ पाए थे कि एक पैर का श्रादमी तो एक प्रकार से श्रपाहिज ही होता है श्रोर वह जहाज की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। परन्तु यह परेशानी एक मिनट ने श्रीवक नहीं रही वयोंकि नए कप्तान ने एक नजर में ही देख निया श्रीर बोला—"में समफा! में समका! भागो लड़को! रस्सा लटकाश्रो!"

सीभाग्य से उन लोगों ने एक-दो दिन पहले ही एक ब्हेन पकड़ी थी और भारी रस्से अभी भी लटक रहे थे और साफ तथा मूखा हुआ 'दतवर-हुक' कोने में लगा हुआ था। ब्राहाब के लिए यह तत्काल भुका दिया गया। उसने अपनी अकेली जांघ उसमें टिका दी। वह एक प्रकार से किसी लंगर की मुड़ी हुई नोक या सेय के पेड़ का खोखला तना-सा था। फीरन ही ब्राहाब जहाज की किले-बन्दी पर चढ़ गया।

श्रपने हाथी दांत वाले हाथ को निस्संकोच स्वागत के लिए झाने बढ़ाने हुए नया कप्तान झागे पहुंचा तथा झाहाब ने भी श्रपने हाथी बांत वाले पैर को फैलाते हुए जलसिंह की भांति हिनहिनाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, "बड़ी खुनी हुई द्यापसे मिलकर ! एक हाथ जो कभी मुद्र नहीं सकता और पैर को दौड़ नहीं सकता। श्रापने सफेद बहेल कहां देखी ?—कितने दिन हए ?"

"सफेद ब्हेल" उस अंगरेज ने पूर्व की विद्युले मौसम में लाइन 'पर ।" वह दूरदी को प्रागे किए हुए था ।

१. निश्चित मार्ग ।

"श्रीर तत्र क्या उसने यह हाथ काट लिया ?" ग्रंगरेज के कंत्रों का लेते हुए ग्राहाच ने प्रश्न किया।

"हां, कम से कम वही इसका काररा थी। और यह पैर ?"

"मुभे पूरी कहानी सुनाइए" श्राहाव वोला—"यह कैसे हुग्रा ?" "जीवन में मेरा वह पहला अवसर या जव मेंने लाइन से अलग हि

किया," श्रंगरेज ने प्रारम्भ किया। "उस समय सफेद व्हेल की वावत मैं जानता था। हां, तो एक दिन चार या पांच व्हेलों के एक भुंड के लिए पानी में जतरे। मेरी नाव उनमें से एक व्हेल से श्रटक गई श्रीर वह खींचती ही चली गई। मेरी नाव के नाविक पीछे की श्रोर वैठे रहे। तभी स के अन्दर से एक भारी व्हेल मछली आगे वढ़ आई। उसका सर और कू इंध की तरह सफ़ेद था। वाकी सब कीए के पैर के रंग का था।

"वहीं ! वहीं !" अपनी रुकी सांस को बाहर फेंकते हुए आहाव अचान वल्ला उठा।

"उसके आगे वाले सुफने पर हारपून गड़े हुए थे।"

"हां, हां — वे मेरे थे — वह मेरा कांटा था," श्राहाब ने प्रसन्नतापूर्वव हा—"तव फिर !"

"मुभे कहने तो दीजिए," मुस्कराते हुए श्रंगरेज ने कहा । "सफेद सर श्रीर वाला व्हेलों का यह परदादा भाग उड़ाता हुम्रा भूंड में घुस गया ग्रीर

'हूं, में समभा। उसे श्रलग करना चाहता था; मछली को श्राजाद करना ता था-यह उसकी पुरानी तरकीव है-में उसे जानता हूं।"

"वास्तव में हुग्रा क्या," एक हाथ वाले कप्तान ने कहना प्रारम्भ किया, ठीक से तो नहीं वता सकता किन्तु लाइन को काटते हुए उसका दांत गया श्रीर वह किसी प्रकार पकड़ गई, परन्तु उसका पता हमें उस समय नगा, इसलिए बाद में जब हमने लाइन खींची तो हम उछलकर उसके कूबड़ ा पड़े। दूसरी सब व्हेलें भाग उछालती हुई हवा की तरफ वढ़ गईं। यह कि परिस्थिति क्या है और वह कितनी भारी श्रीर विशालकाय व्हेल

है--शीमान् ! जीवन में इतनी शानदार श्रीर इतनी बढ़ी व्हेल मेंने पहले कभी नहीं देखी यी और तब मैंने उसके भभकते हुए गुस्से को देखकर भी उसे पकट्ना चाहा । साथ ही यह सोचकर कि वह श्राधी मूलती लाइन या तो ढीली हो जाएगी या वह दांत ही उलड़ श्राएगा (बयोंकि व्हेंन लाइन पर चलने के कारण मेरे पास श्रविक जहाजी थे), श्रस्तु वह सब देखकर, में अपने पहले मेट की नाव पह उद्यल गया । वह श्री माउंन्टाप था । (यहां पर उसने ग्राहाय का परिचय माउन्टाप से श्रीर माउन्टाप का परिचय श्राहाय से कराया) हां, ती जैसा में कह रहा था में माउन्टाप की नाव पर उछल गया श्रीर श्राप समिक्कए कि भैंने पहला हारपून उस बुजुर्ग व्हेल पर फेंक दिया। लेकिन, ऐ खुदा ! महोदय, समभ लीजिए, दिल श्रीर दिमान यामकर सुनिए कि श्रगले ही मिनट, पलक मारते ही जैसे में भ्रत्या हो गया—जैसे दोनों स्नांखें वाहर श्रा गई । सब तरफ गीत का-सा काला-काला युत्रां फैला हुन्ना था, साय ही व्हेल की पूंछ संग-मरमर के खम्भे की तरह हवा में सीधी खड़ी थी। उस समय सबके श्राने-पीछे भागने से तो कुछ बन नहीं सकता था परन्तु जैसे चमकते सूरज के प्रकाश में दिन दोपहरी में हूं इता घूमता हूं, उसी तरह मेंने उसे अंघेरे में टटोलना गुरू किया भीर दूसरे हारपून को उछालने के लिए हूं इता रहा। एक 'लीमा' की मीनार की तरह पूंछ नीचे भा पड़ी और उसने खटाक से नाव को दो दुकड़ों में जैसे काट डाला। नाव के उन दो टुकड़ों में से हरेक छरों की तरह तितर-वितर हो गया। श्रागे घुश्रां श्रीर तने के पास वह नप्ट-भ्रष्ट नाव के दुकड़े जैसे घज्जी-घज्जी होकर विखर रहे थे। हम लोग सब उठाकर पानी में फॅक दिए गए थे। अधिक भयानक परिस्थित को वचाने के ख्याल से मैंने उस हारपून की लाठी को पकड़ लिया जो व्हेल के घुता हुआ था श्रीर उसी से लटक गया था। परन्तु लहरें फेंकते हुए समुद्र ने मुक्ते ही उठाकर फेंक दिया और मछती सामने से एक करों वार खाकर विजली की कींच की-सी तेजी में पानी के घत्दर धुस गई। तब उस दूसरे लोहे के दांतुए मेरे यहां (प्रपने दूसरे हाय से फटे हाप को कन्ये के नीचे से दिखलाते हुए) छिद गए। मेरा हाथ जैसे गायव हो गया श्रीर में पानी में कपर तैर गया। कहानी का दोपांश डाक्टर कैंप्टेन यंगर

१. व्हेल का शिकार प

वताएंगे । जहाज के सर्जन डाक्टर वंगर, मेरा छोकरा—कैप्टेन । हां वताश्रो तो ।"

पास ही खड़े एक भद्र पुरुष, जो अपने रीव का प्रदर्शन कर रहे दे वहे । उनका चेहरा वहुत गोल परंतु काफ़ी गंभीर था। वह गुरफाए रंग की ऊनी फाक या कमीज पहने हुए थे और पैवंद लगा पाजामा। दे एक हाथ में फेंकने वाला कांटा और दूसरे में गोलियों का उच्चा लि और वीच-त्रीच में दोनों लूले-लंगडों के हाथी-दांत के पैर व हाथ को देख लेते थे। परंतु अपने अधिकारी द्वारा अपना परिचय आहाव को कि वाद वे विनम्रतापूर्वक भुक गए और अपने कप्तान के कथनानुसार कहना प्रारंभ किया:

"वह वड़ा डरावना श्रीर खराव घाव था", व्हेल-सर्जन ने कहने ल मेरी सलाह पर इन कैप्टेन बूमर ने 'सैमी' को खड़ा कर लिया—"

"मेरे जहाज का नाम सेमुएल एन्डर्वी है", एक हाय वाले कैं योच में टोककर ग्राहाव से कहा—"हां, लड़के ! शुरू करो।"

"लाइन के गरम मौसम ते वचने के लिए सैमी उत्तर की श्रोर खर लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुशा—जो कुछ भी कर सकता । किया। इनके साथ में सारी-सारी रात बैठा रहा। खाने के मामले में सख्त था।"

"हां, बहुत सस्त !" मरीज ने जोड़ दिया; तब ग्रचानक ग्रपनी बिदलते हुए उसने कहा—"हर रात को यह तब तक मेरे साथ 'रम पा जब तक घाव पर पट्टी न बांध दे ग्रीर मुक्ते सीने न भेज दे। ग्रीह ! यह मेरे साथ बैठा रहता था ग्रीर मेरे खाने के मामले में बहुत सर श्रीह ! बड़ी निगरानी रखने वाला श्रीर डाक्टर बंगर खाने-पीने के मा बहुत सस्त है। (वंगर, तुम कुत्ते ! हंसी ! हंसते क्यों नहीं ? तुम्हें म कि तुम एक कीमती श्रीर खुशमिजांज पाजी हो।) लेकिन लडके ! मृ मेहरवानी करो, नहीं, तुम तो मुक्ते मार डालोंगे।"

१. शराव

"ब्रादरणीय महोदय! मेरे कप्तान! झारको इनके पहले हुछ सरदेश है ना चाहिए था"—परेशान न होने बाते मुन्दर बंगर ने झाहाद की ओर सेंड्रा हुककर कहा—"क्योंकि कभी-कभी वह बड़ी दिल्लगी भी करता है। इस तरह भी चालाकी से भरी कहानियों के ताने-बाते हमको बहुत बार दुनने उड़ते हैं: क्किन में यह भी बताता हूं कि में—बैक बंगर, प्रांस के एक कथन की माति, क्लते-चलते यों ही कहता हूं कि पहले में एक पादगी था और में कभी जीता हीं हूं। में एक संयमी ब्रादमी हूं—"

"पानी !" कैप्टेन बिल्लाया—"यह पानी कभी नहीं पीता । उनके इसकों रिरे श्राते हैं । ताजे पानी से इसकों हाइड्रोडोडिया हो जाता है; लेकिन ईका दु, हाथ वाली कहानी सुनाते रही ।"

"हां, हो सकता है", मर्जन ने उनमी में कहा— "कैप्टेन दूसर की उस् देल्लगी के पहले में कह रहा था कि मेरे सब प्रयत्नों के बाद भी घाद बराइन विगड़ता गया। वास्तव में वह बहुत रहरा घाव या जिसे किसी सर्जन ने बाजर ही कभी देखा हो। और वह दो हुट कुछ इंच लंबा था। मैंने उसे नाम या। तंक्षेप में, वह काला पड़ गया था। क्या उत्तरा था, इसका मुक्ते पता था है। यह नियम के विरुद्ध या"—उस ग्रीर संकेत करते हुए वह बोला— "वह कैप्टेन का काम है, मेरा नहीं। वह उसने बढ़ई से बनवाया था और उसके ग्रामे किसी की बोपड़ी पर जमाने के लिए एक ह्यौड़ी लगवाई थी। एक बार उन्हें सुन्य पर भी उसके प्रहार का तजुर्वा किया था। कभी-कभी यह बहुत उत्ते किस की हुन्य पर तथा वालों को इयर-उपर करके उसने ग्रपनी खोपड़ी में एक गह्ह जिलाम वह कोई चोट का निशान नहीं था, न ही यह पता चलता था कि यह कोई घाव रहा होगा— "हां, तो यह कैसे हुगा, कैप्टेन बताएंगे, में काली

"नहीं, में नहीं जानता", कैप्टेन ने कहा— "परंतु यह इसकी करि किय है। वह ऐसे ही पैदा हुग्रा था। ग्रोह, तुम पूरे वदमाश, तुम—हुर संगर । अ

रि फुत्ते के काटने से होने वाला पागलपन, जिसमें श्रादमी प्रियासी प्रादमी प्र

पानी की दुनिया में इसके पहले कभी भी ऐसा वंगर रहा था ? वंगर ! जब तुम मरना तो ग्रचार या मुख्वा होकर मरना, तुम कुत्ते ! तुम पाजी ! जिसके तुम्हें हमेशा सम्हालकर रखा जाए।"

"सफेद व्हेल का क्या हुमा ?" म्राहाव चिल्लाया जो श्रधीरतापूर्वक उन दो ग्रंगरेजों के बीच का तमाञ्चा देखकर कुड़कुड़ा रहा था।

"श्रोह!" एक हाथ वाले कप्तान ने कहा—"श्रोह! हां! ठीक है उसकी उस श्रावाज के बाद हमने उसे बहुत देर तक नहीं देखा। सचमुच मुभे पहले पता ही नहीं था कि वह किस प्रकार की व्हेल थी जिसने मेरे साथ इतने चालाकी खेली श्रोर जब तक हम लाइन पर नहीं श्रा गए तथा हमने कुछ लोगों से सुन नहीं लिया कि वह 'मोवी डिक' थी— तव तक मैं नहीं समभा कि वह वही थी।"

"न्या वह तुम्हें दुवारा दिखाई दी?"

"दो बार।"

"लेकिन पकड़ नहीं सके ?"

"हमने पकड़ने की कोशिश नहीं की; क्या एक हाथ काफी नहीं था? इस दूसरे हाथ के विना मैं क्या कर सकता हूं? साथ ही मेरा ख्याल है कि 'मोबी डिक' काटती नहीं निगलती है।"

"हां तो", वंगर ने वीच में टोककर कहा—"चुगा डालने या फांसने ने लिए तुम उसे अपना वायां हाथ दो तो दाहिना मिल जाएगा। जनाव! श्राप लोग जानते हैं"—बहुत गंभीरता से तथा प्रत्येक कैंप्टेन की श्रोर वारी-वारी से अकाकर उसने कहा—"भाइयो! वया आप लोग जानते हैं कि परमात्मा ने व्हेल के पाचन किया वाले अंग कुछ ऐसे ऊटपटांग वनाए हैं कि वह श्रादमी का एक हाथ भी पूरी तरह नहीं पचा सकती? यह वात ये महाशय भी जानते हैं? इसलिए सफेद व्हेल के खिलाफ जो तुम्हारी शिकायत है—वह है उसका वेढंगापन। वयोंकि उसने एक भी श्रंग को निगलने का कभी प्रयत्न नहीं किया; हां, वह पटेवाजी के हाथ दिखाकर केवल बनावटी दिखावे में डराना चाहती थी। लेकिन कभी-कभी वह उस तरह के वाजीगर का-सा तमाशा जरूर दिखाती है जैसे एक मरीज का इलाज मैंने लंका में किया था श्रीर जो यह विश्वास दिलाता था कि वह वड़े-बड़े चाकू निगल जाता है। एक वार ऐसा

हुया कि एक चाकू उसके श्रंदर एक साल या उससे भी ज्यादा श्रटका रहा। तव मैंने उसे के करने की दवा दी; श्रीर श्राप समक्त रहे हैं, उसने छोटे-छोटे दुकड़ों में वह उगल दिया। उस बड़े चाकू के हज़्म हो जाने का कोई ढंग नहीं या फिर भी वह शरीर की मशीन में चिपका रहा। हां, कैप्टेन बूमर! श्रगर श्राप जल्दी करें श्रीर श्रपने पहले हाब की श्रच्छी कब्र बनाने के लिए दूसरा हाथ त्याग करें तब वह हाथ तो श्रापका है। केवल उस व्हेल को श्राप जल्दी ही दूसरा मीका दे दें। इतना काफ़ी है।"

"नहीं, युक्तिया वंगर", प्रंगरेज कैप्टेन ने कहा—"जो हाथ वह ले गई, उसके लिए उसका स्वागत है, वयोंकि उसमें में कुछ कर न सका धौर उसको उस समय तक में जानता भी नहीं था; लेकिन माफ कीजिए, प्रव दूसरे के लिए कोई प्रवसर नहीं है। मुक्ते प्रव सफेद व्हें लें नहीं चाहिएं। में उसके लिए केवल एक वार पानी में उतरा घौर उससे मुक्ते पूरा संतोप प्राप्त हो गया। में यह जानता हूं कि उसकी मारना वहुत वहादुरी का काम होगा, घौर उसमें एक पूरा जहाज भरकर कीमती तेल भी है लेकिन जनाव, सुन लीजिए कि वह प्रकेले रहे, यही घ्रच्छा है। कैप्टेन! क्या ग्राप ऐसा नहीं सोचते?" हाथीदांत के पैर की घोर देखते हुए वह बोला।

"ऐसा है। लेकिन उसका पीछा तो किया ही जाएगा। उसे घ्रकेले रख छोड़ने से क्या फायदा। जो थोड़ा भी घ्राकपित नहीं करती उससे वह शापित वस्तु कुछ तो घ्रच्छी है। वह एक चुम्बक है! ग्रंतिम वार ध्रापने देखा, उसको कितना समय हो गया? वह किस तरफ़ जा रही थी?" /

"मेरी श्रात्मा को श्राशीर्वाद दो श्रीर उस घोषेवाज राक्षस को शाप दो", वंगर चिल्लाया श्रीर डग भरता हुश्रा श्राहाव की श्रोर वढ़ गया श्रीर श्रजीय ढंग से कुत्ते की तरह उसको सूंघने लगा—"इस श्रादमी का खून—जरा धर्मामीटर तो लाना ।—यह तो जैसे खीलने वाला है!—इसकी नव्ज से जैसे तस्ते हिले जा रहे हैं।—जनाव !"—एक लान्सेट जिस से निकालकर उसने श्राहाय के हाथ की श्रोर वढ़ा दिया।

"ठहरो !" उसे रस्सों की श्रोर ढकेलते हुए शाहाव चीस पड़ा—"नाय ठीक करो ! किस तरफ़ गई है वह ?"

१. श्रॉपरेशन करने की दोहरी छुरी, जिसे

"ऐ खुदा !" अंगरेज कैंग्टेन बोल उठा जिससे वह प्रश्न किया गया थ "मामला क्या है ? मेरा घ्यान है वह पूर्व की श्रोर जा रही थी।—लेकिन व तुम्हारा कप्तान पागल है ?" फेडेलाह से फुसफुसाकर उसने कहा।

परंतु फेडैलाह ग्रपने ग्रोठों पर उंगली टिकाकर रस्सों की श्रोर न मोड़ने वाली पतवार को संभालने के लिए सरक गया श्रीर ग्राहाव ने लटक हुए रस्से को खींचकर जहाज के मछुश्रों से नीचे उतारने का हुक्म दिया।

एक मिनट में ही वह नाव के पीछे खड़ा था और 'मनीला' के मछुए पतव चला रहे थे। उसे विदा देने की अंगरेज कप्तान ने वेकार चेणा की। आगंतु जहाज की ओर पीठ करके तथा अपने चेहरे की चमक को जैसे स्वयं। निहारते हुए आहाव पिकोड के पास पहुंचने तक खड़ा ही रहा।

## นุนุ

जिस तरह एकाएक आहाव ने लन्दन के 'सैमुएल एन्डवीं' को छोड़ा, उस उसके ही शरीर को चोट पहुंची। वह कुछ इतनी तेजी से अपनी नाव पर उतर कि उसके हाथीदांत के पैर पर ऐसा भटका लगा कि वह टूटने-टूटने को ह आया। फिर अपने जहाज पर, अपनी जगह पहुंचकर उसने इतनी तेजी से घूम कर मल्लाहों को कुछ आदेश दिए (ये आदेश हमेशा इसी वारे में होते थे कि वारें ठीक से नहीं चलाते) कि पहले ही भटका खाए हाथीदांत को ऐसं

त्र हाव को लगा कि स्रव उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता।

ऐसा बहुत बार होता था कि अपनी लापरवाही श्रीर दबंगपन के वाबजूर जिस मरी हुई हुड्डी पर उसके शरीर का आधा हिस्सा टिका था उसके प्रति वह विशेष सावधान रहता था, क्योंकि नन्तुकेत से चलने के कुछ दिन पहले वह जमीन पर वेहोश पड़ा पाया गया था। किसी अज्ञात दुर्घटना से उसकी हाथीदांत की हुड्डी इस तरह अपनी जगह से हट गई थी (जिसका कारण प्रत्यक्षतः नर्ह मालूम था) कि उसका पैर भूमि पर फिसल गया था जिससे उसके काफ़ी चोट आई श्रीर इस हुड्डी ने उसके घाव कर दिए। उससे उसे बहुत समय तक कर

रहा। ग्रीर काफ़ी समय वाद ही यह घाव भर सका।

इस समय भी उसके एकान्तवासी दिमाग में यही वात ग्रा रही थी कि उस-की वर्तमान पीड़ा का एकमात्र कारए। या पिछली चोट । ब्राहाव सोचता था कि जिस प्रकार भाड़ी में वहुत जहरीला सांप भीर मीठे गीत गाने वाली चिड़िया— दोनों ही अपनी-अपनी जाति को वढ़ाते रहते हैं, उसी प्रकार कोई पीड़ाप्रद घटना दूसरी पीड़ाप्रद घटना को जन्म अवश्य देती है। श्रीर वह भी समान रूप से नहीं, म्राहाव सोच रहा था; क्योंकि दु:ख की म्रागे मीर पीछे की पीढ़ियां सुख की ग्रागे ग्रीर पीछे की पीढ़ियों से कहीं ग्रधिक लम्बी होती हैं। क्योंकि देखिए : किन्हीं नियमित धार्मिक उपदेशों का परिएगम है कि इस संसार के सुखों का परिगाम दूसरी दुनिया के लिए नहीं होता, विलक नक् की यातना में जरा भी खुशी नसीव नहीं होती; इसके विपरीत इस जीवन के कुछ अपराध पूर्ण कष्ट कब्र से श्रागे भी श्रनेकानेक दु:खों को जन्म देते हैं। श्रगर इसे छोड़ भी दिया जाए तो भी इसके विश्लेपए। से श्रीर असमानताएं मिल जाएंगी, न्योंकि, श्राहाब सोचता चला जा रहा था कि महान से महान सांसारिक सुख में भी ग्रहश्य वेदना दवी रहती है परन्तु सभी हार्दिक कष्टों में एक रहस्यमयी स्पष्टता भलकती है श्रीर किन्हीं-किन्हीं मनुष्यों में तो देवदूत की-सी विशालता प्रकट होती है। ग्रस्तु, श्रिषिक मनोयोग से इन सब कारगों पर सोच-विचार करने से यह प्रकट होता है कि वैराग्य की भावना में मिथ्या भ्रम नहीं है। इन विकट एवं नश्वर पीड़ाम्रों की वंशावली की कड़ी मिलाने पर अन्त में हम देवताओं की साधनहीन पूर्व परम्पराग्नों के निकट पहुंच जाते हैं; ग्रौर उस प्रसन्नचित्त ग्रानन्दमय सूर्य है सामने, इन मधुर भांभ-मंजीरों में, हरियाली पर छाए चन्द्रमा के निकट हमन यह कहना पड़ेगा कि देवता भी सदा प्रसन्न नहीं रहे हैं। किसी ब्रादमी की भीं पर जन्म से बने श्रमिट निशान को हस्ताक्षर करने वाले के शोक श्रयवा दुःर की मोहर ही मानना चाहिए।

श्रनजाने ही यहां एक ऐसा रहस्य खुल गया है जिसे पहले ही प्रकट हं जाना चाहिए था। श्राहाव के सम्वन्घ की अन्य वातों के श्रतिरिक्त सदा हं लोगों में यह रहस्य वना रहा कि पिकोड के चलने के पहले श्रीर बाद में भी वह क्यों सबसे बड़े लामा की भांति एकांत में रहता था मानो में ही उसे शान्ति मिलती थी। इस सम्बन्ध में कैप्टेन पेले कारण वताया करता था वह समुचित नहीं था श्रोर वरावर गहराई तक पैठने पर प्रतीत होता था कि उससे वात स्पष्ट न होकर श्रोर उलभ ही जाती थी। परन्तु श्रन्त में वह स्पष्ट हुया। वह घटना ही श्राहाव की एकान्तिप्रयता के साथ संलग्न थी। तभी वह पिकोड में सव तरफ फैल भी गई।

परन्तु कुछ भी हो; अहरय धौर अपरिचित हवा के फरिश्तों या अग्नि के प्रतिहिंसक राजकुमारों या शासकों का आहाव के साथ कोई सम्बन्ध हो या न हो, लेकिन इस समय तो उसकी टांग का सवाल था धौर इसके लिए उसने सीधे ढंग से काम किया। उसने बढ़ई को बुलाया।

श्रीर कारीगर जब उसके सामने श्राया तो उसने तत्काल एक दूसरी टांग वनाने का हुवम दिया। मेटों से उसने कहा कि बढ़ई को स्पर्म व्हेल के जबड़े की हिंड्डयां, जो श्रव तक जहाज में इकट्ठी हो गई थीं, दिलवा दी जाएं; खूव तलाशकर जिससे सबसे ज्यादा मजबूत श्रीर साफ हड्डी काम में श्राए। हड्डी यिल जाने पर बढ़ई को हुक्म मिला कि उसी रात टांग श्रीर उसके साथ काम में श्राने वाली सभी चीजें तैयार हो जानी चाहिएं। साथ ही जहाज की भट्टी भी सुलगाई गई श्रीर काम जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से लोहार को हुक्म दिया। गया कि टांग बनाने में काम श्राने वाली सभी लोहे की चीजें वह जल्दी से जल्दी वनाए।

E

शिनग्रह के चन्द्रमाओं के वीच किसी मुलतान की तरह श्राप बैठिए, श्रीस् एक श्रादमी को देखिए; वह श्राश्चयंजनक मालूम होगा, वड़ा शानदार श्रातंक-मय! परन्तु उसी जगह से समूचे इंसानों को देखिए तो उनका श्रधिक हिस्सा वेकार दिखाई देगा जैसे ताश के 'डुप्लीकेट '' जो श्राज के जमाने के भी हैं श्रीर वंश-परम्परा से भी चले श्रा रहे हैं। लेकिन पिकोड का वह बढ़ई, विचारों की उस ऊंचाई से दूर, एक सीधा-सादा बड़े काम का श्रादमी दिखाई दे रहा था।

१. दोहरे पत्ते ।

ग्रीर वह 'डुप्लोकेट' भी नहीं है; इसलिए इस रंगशाला में वह स्वयं ग्रवतरित होता है।

दूसरे जहाजी वढ़ इयों की तरह वह भी अपने काम में वहुत चतुर या तथा वारीक से वारीक काम को भली प्रकार कर लेता था। श्रीर वढ़ इगीरी से सम्बन्धित अन्य कामों से भी भली प्रकार परिचित था। इसके साथ ही पिकोड के इस वढ़ ई में एक विशेषता यह भी थी कि वह तीन-तीन चार-चार साल की लम्बी समुद्री यात्रा में और दूर समुद्रों में मशीन का भी सब काम एक मैकेनिक की तरह कर लेता था।

उसके काम करने की वड़ी जगह पर—जहां वह अपना काम करता था— एक ग्रीजारों की मेज थी जिस पर लकड़ी तथा लोहे के वहुत-से बड़े-छोटे ग्रीजार रखे रहते थे। जिस समय व्हेल जहाज पर होती थी केवल उस समय को छोड़-कर हर समय वढ़ई की मेज ट्राई-वर्क के पीछे, काफी वड़ी जगह में फैली रहती थी।

अगर हमला करने वाले लोहे की पिन अपने छेद के लिए बहुत वड़ी है तो वढ़ई उसको अपने किसी श्रोजार से फौरन छोटी कर देगा। अगर कोई अनोली मैदानी चिड़िया जहाज पर आ गई है और वह पकड़ ली गई है तो साधारण व्हेल की हिड़ियों के बढ़िया छिले हुए डंडों तथा स्पर्म व्हेल के आड़े-तिरछे दुकड़ों को लगाकर वह एक ऐसा सुन्दर पिंजड़ा बना देगा जिसकी शक्ल 'पगोहा' की-सी होगी। अगर किसी पतवार वाले की कलाई छिल गई तो बढ़ई उस पर लोशन लगा देगा। स्टब ने चाहा कि उसकी हर पतवार पर सिन्दूरी रंग के सितारे पेन्ट कर दिए जाएं; बढ़ई ने सब पर एक-से सितारे अंकित कर हिए एक मछुए की इच्छा हुई कि वह मछली की हड्डी के ईयर-रिंग कार्ने हिन्दी वढ़ई ने उसके कान छेद दिए और बूंदे पहना दिए। किसी के बाँट के हिन्दी वढ़ई ने उसे वेंच पर बैठाला; किसी तरकीब से लकड़ी के हिन्दी वढ़ई ने उसका जवड़ा फंसाया और दांत खींच लिया।

इस प्रकार वह वढ़ई हर काम में तेज या ग्रीर वढ़े साम से के पर काम निवटाता रहता था। दांत को वह हड्डी के एक उन्हें के किया नहीं समस्ता था। लोगों की खोपड़ियों को जैसे वह उन्हें के किया किया समस्ता था। यही नहीं, श्रादिमयों को ही वह वढ़े सामस्ता था। यही नहीं, श्रादिमयों को ही वह वढ़े सामस्ता

पहिए से भ्रधिक नहीं समकता था। हर काम में इस तरह की उस्तादी को वकर लोग उसे साधारए। से श्राधिक वृद्धि वाला समऋते थे। लेकिन ऐसी त नहीं थी । उसमें कोई खास वात नहीं थी सिवा इसके कि श्रपने व्यक्तित्व से कुछ घ्रत्हड़ता घ्रथवा ग्रचेतन मूर्खता उसमें थी जैसी इस संसार में प्रत्यक्ष रूप सब तरफ़ दिखाई देती है। वैसी स्थिति ग्राप में भ्रनेक मूड ग्रथवा मन:-यतियों के समय दिखाई देती है जिसमें दैविक शान्ति होते हुए भी वह श्रापकी ोर उदासीन रहती है चाहे श्राप किसी गिर्जाघर की नींव खोदने का-सा पिवय ाम ही क्यों न कर रहे हों। इसी तरह की ग्रल्हड़ता जिसको श्रर्घ भयानक ह सकते हैं, उसमें थी जिसे हम प्रत्येक दशा में हृदयहीनता ही कहेंगे। इस र भी कभी-कभी उसमें पुरानी, दिकयानूसी श्रीर हंसाने वाला मसखरापन खाई देता या जैसे 'नोग्राह' की ऊपरी किलेवन्दी पर रखी पेटी पर वैठकर ात के पहरे में समय कांटने के लिए हंसी-मज़ाक होते रहते हैं। ऐसा क्या सलिए या कि यह वढ़ई समूचे जीवन घुमक्कड़ रहा था ग्रीर इधर-उघर लुढ़कने उसके पेंदे में कुछ रहा ही नहीं था; साथ ही बाहरी दुनिया की जो थोड़ी-हुत मोह-ममता थी वह भी खत्म हो गई थी ? उसमें वड़ा भ्रलगाव था; एक 🕠 भिन्न पूर्णता; नवजात शिशु की भांति न भुकने की प्रवृत्ति; साथ ही वह बना किसी पूर्व विचार श्रौर संकेत के इस संसार में भी रह रहा था श्रौर ाम्भवतः दूसरी दुनिया के लिए भी जिन्दा था। **ग्राप कह सकते हैं** कि उसकी ास न भुकने की प्रवृत्ति की गहराई में श्रनुभव की कमी थी क्योंकि श्रपने उन ाम घन्घों में वह कभी तर्क या ग्रन्दर की भावना से काम नहीं करता था। उसे न्सं उसी प्रकार की शिक्षा दी गई थी। वह तो सही ग्रीर गलत की खिचड़ी-सा ग श्रौर गूंगे-वहरे की तरह एक घुन में सब कुछ करता रहता या । वह सीघा-गिघा जोड़-तोड़ लड़ाने वाला था श्रौर उसका दिमागु—श्रगर उसमें कभी था भी ो-उसकी उंगलियों के मांस में टपक श्राया था। उसके लिए वैसी तर्कहीन रिंतु उपयोगी वात कही जा सकती थी—'थोड़े में वहुत कुछ'—जैसाकि शेफील्ड ों एक जेवी चाकू वनाया गया है, जो यों तो मोटा दिखाई देता है लेकिन जिसमें । केवल काटने वाले व्लेड या फल कई साइज के होते हैं बल्कि पेंचकस होता है, गर्क निकालने वाला होता है; छोटी चिमटी होती है; सूजा होता है; लोहे की ज्लम होती है; लाइन खींचने वाला होता है; कील ठोंकने वाला होता है; पेंच

के लिए छेद करने वाला वर्मा होता है। इसलिए श्रगर उसके ऊंचे श्रफसरों को उससे पेंच निकालने वाले का काम लेना है तो उसका वही हिस्सा वे खोल लेते हैं श्रयात् उससे जैसा काम लेना होता है वैसा ले लेते हैं।

हां तो, जैसा कहा जा चुका है कि यह सब तरह के श्रीजारों की तरह का श्रादमी, खोलने-बन्द करने वाला बढ़ई, केवल श्राप से श्राप चलने वाली मशीन ही नहीं था। श्रगर उसमें साधारण मनुष्य की-सी श्रात्मा न होती तो कैसे वह चतुराई से श्रपना काम कर सकता था। वह पारा था, या पानी में श्रमोनिया का घोल—कुछ पता नहीं। लेकिन वह कुछ था; श्रीर वह साठ वर्ष या श्रीर श्रिषक समय से यही घन्घे कर रहा था। जीवन के इसी बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्धान्त को लेकर वह श्रपना श्रिषक समय श्रपने श्राप से बातें करने में विताता धा लेकिन उसी तर्क विहीन पहिए के साथ जो श्रपनी घरघराहट में श्रपने श्राप वात करता रहता है या उसका शरीर सन्तरी का एक सन्दूक था श्रीर वह सपने श्राप से बातें करने वाला पहरेदार जो पहरा देते हुए वातें करके श्रपने को जगाए रहता है।

ñ0

## डेक, रात का पहला पहरा

(वर्ट्ड अपने श्रीज़ारों की मेज के सामने खड़ा है। दो लैन्से की रोहार्टी में वह हाथीदांत के वने हुए पैर के जोड़ को ठीक करने में डुटा हुका है। हिड़ियों के दुकड़, चमड़े की पिट्ट्यां, पैड, पेंच तथा बहुन तरह के की दर्र मेज पर इघर-उधर फैले हुए हैं। सामने मट्टी की लाल लफ्टे दिखाई दे रही हैं जहां लोहार काम कर रहा है)

रेती की कसम, और इस हड्डी की कसम ! वह सका है विसे मुकायन होता चाहिए था और वह मुलायम है जिसे सस्त होना चाहिए था। यही हनारा काम है; हम पुराने जवड़ों को रेतते हैं और हड्डियों को छीटते हैं। हनको हुमरी कोशिश भी करनी चाहिए। हां, अब, ठीक काम करती है (छुजिता है)—

हल्ले ! हड्डी का यह बुरादा (छींकता है )—ऐसा क्यों है—(छींकता है )—हां ऐसा है कि — (इंकिता है।) हे भगवान! में तो इस छींक के कारण बील भी नहीं पाऊंगा ! मरे हुए जीवों के इस कबाड़े में काम करने वाले बुड्ढे को यही फल मिलता है। एक जिन्दा पेड़ से ऐसा बुरादा थोड़े ही उड़ेगा। एक जिन्दा हड्डी को काट डालो, तव भी यह नहीं मिलेगा ( छीकता है )। स्मट! आओं! म्राम्री! यहां पकड़ लो भीर वह लोहे का छल्ला ग्रीर पेंच तो मुक्ते दो। यह स्रभी ठीक हो जाएगी। कम से कम इतना तो शुक्र है कि पुटने का जोड़ नहीं बनाना है—(झींकता है)—उससे मुक्ते थोड़ी परेशानी होती। सिर्फ घुटने के नीचे की वड़ी हड्डी बनानी है। मुभे उसकी विद्या सफाई करनी है। समय! समय नहीं है नहीं तो में ऐसा पैर बनाता कि जैसा मैंने कभी भी नहीं बनाया था (ख़ींकता है); जिसका मुकावला अलगारियों के शीशों में सजे रखे वकस्किन और काफर के बने पैर भी नहीं कर सकते। वे पानी जज्ब कर लेते हैं और तब जैसे उन्हें गठिया हो जाती है। तब उनकी डाक्टरी करनी पड़ती है—( छींकता है )—जिन्दा पैर की तरह लोशन लगाकर श्रीर सफाई करके उन्हें ठीक करन पड़ता है। इसको देने के पहले उन मुग़लशाह को चुलाकर इसकी लम्बाई देए लेनी है हां ! एड़ियों की भ्रावाज सुनाई दे रही है ! शुक्र है कि वह भ्रा रहा या कोई श्रीर होगा।

म्राहाव--(श्रागे वढ़ते हुए)

(श्रागे के दृश्य में वर्द्ह वारम्वार छींकता रहता है)

"हां जी, श्रादमी बनाने वाले !"

"वहुत ठीक समय पर श्राए ! श्रीमान, श्रगर कप्तान साहब की इच्छा तो में लम्बाई नाप लूं। जरा मुक्ते नाप तो दीजिए जनाव !"

"पैर के लिए नाप ! वहुत ठीक ! यह पहला मौका तो है नहीं। ठी वहां उंगली रखो। वढ़ई ! यह वड़ा भारी श्रीजार है; इसकी पकड़ तो देख यह, यह कुछ चुमती है।"

१. सावर की खाल।

२. गाय के बछड़े के चमड़े का बना सामान।

"ग्रोह, श्रीमान् ! यह हिंडुयां तोड़ देता है-खनरदार, सानघान !"

"डरो मत**ा में ग्रच्छो तरह पकड़े हूं ।**ंइस रपटती हुई दुनिया में में ऐसी चीज चाहता हूं जो कुछ पकड़ सके । प्रोमेथियस मेरा मतलव है लुहार-वहां 🛶 र्क्या कर रहा है ?—वह वहां क्या कर रहा हैं ?"

"वकलस का पेंच ठीक कर रहा होगा, महोदय !"

"ठीक । यही साभेदारी है; वह गोश्त का हिस्सा वनाकर दे रहा है । वह वहां तेज लाल लपटें उठा रहा है।"

"हां श्रीमानु ! उसके-से विद्या श्रीर महीन काम के लिए उसे सफेद श्राग की जरूरत है।"

"हूं — ऊं। जरूर। त्रव मैं समभता हूं कि वह ग्रीक का पुराना प्रोमेथियस, जिसने मनुष्यों को वनाया, जरूर ही लोहार रहा होगा और उसने उन्हें आग से चेतना दी होगी क्योंकि जो कुछ ग्राग से बना है वह जरूर ग्राग के लिए है भ्रीर इसीलिए नर्क की सम्भावना है। काला धुम्रां कैसे उड़ता है! यह वह वची-्र अनुची चीज है जिससे यूनानी लोगों ने श्रफीका वालों को वनाया । वढ़ई ! जव वह वकलस वना ले तो उससे कहना कि लोहे का एक शोल्डर व्लेड<sup>१</sup> वना देगा क्योंकि जहाज पर एक फेरी वाला है जिसके पास सामान वहुत है।"

"श्रीमानु ?"

"चुप रहो; जब प्रोमेयियस का काम समाप्त हो जाएगा तो में एक खास किस्म का श्रादमी वनाने को कहूंगा । पहले, उसकी लम्बाई पचास फुट ऊंची; जसकी छाती टेम्स नदी की टनेल<sup>२</sup> के ढंग की होगी; पैर की ऐसी जड़ें होंगी कि वह एक जगह टिका रह सके, कलाई के पास उसके हाथ तीन फुट होंगे; दिल विलकुर्ल नहीं होगा, पीतल का माथा होगा और करीव चौथाई एकड़ विदया दिमाग होगा; श्रीर मैं देखूंगा कि क्या मैं उसकी श्रांखें भी वनवाऊं जो वाहर देख सर्के ? नहीं, लेकिन एक आकाश-दीप उसके सर पर रहेगा जिससे उसकी 🛩 आत्मा प्रकाशित हो सके । मेरा यही आर्डर है । भ्रव जाग्रो ।"

१. पुट्ठे पर लगाने का चमड़े का पट्टा।

२. सुरंग ।

यह क्या कह रहा है श्रीर किसके लिए कह रहा है, मैं जानना चाहता हूं ! या में खड़ा रहूं ?

"एक भ्रन्धी गुम्बद बनाने का यह विचित्र ढांचा है; यहां एक है। नहीं, हीं, नहीं; एक लैम्प तो लाश्रो।"

"हो, हो ! क्या वह है ? श्रीमान् ! ये तो दो हैं । मेरे लिए तो एक काफ़ी ।"

"भले श्रादमी ! यह 'चोर पकड़ने वाली' रोशनी मेरे चेहरे पर वयों फेंक हा है ? पिस्तील की तुलना में फेंकी हुई रोशनी कहीं खराव है।"

"श्रीमान्, मैंने सोचा कि श्रापने बढ़ई से कहा या।"

"बढ़ई ? यह काम तो बहुत ठीक है। या तुम मिट्टी का काम करना गहते हो ?"

"महोदय ?—मिट्टी ? मिट्टी श्रीमान् ? यानी कीचड़; मिट्टी तो खाई होदने वालों के लिए है श्रीमान् !"

"वह ग्रादमी भ्रपवित्र है। तुम छींक क्यों रहे थे?"

"हड्डी से घूल उड़ती है श्रीमान।"

"तव एक सबक लो। जब तुम मर जाओ तो श्रपने को ऐसी जगह मत फनाना जहां जिन्दा लोगों की नाकें हों।"

"महोदय !--श्रोह ! श्रोह !--में समभा; ठीक है --श्रोह !"

"ऐ बढ़ई ! तुम देखो कि तुम सीधे-सादे कामीदा श्रादमी हो, हां। तो जब ां इस बने हुए पैर को पहनूं तो मुक्ते पुराने पैर की याद नहीं ग्रानी चाहिए, समके ! क्या तुम 'ग्रादम' की कहानी भुला नहीं सकते ?"

"ठीक है श्रीमान्! में श्रव कुछ-कुछ समभ रहा हूं। हां, मैंने कुछ श्रनोखी वात सुनी कि श्रादमी को पुरानी वात किसी भी तरह भूलती नहीं है श्रीर वह कभी-कभी जैसे मन में चुभती रहती है। ऐसा ही है न, श्रीमान्?"

"हां। देखो, जहां मेरा पैर था वहां श्रपना पैर लगाकर देखो। तव वह देखने में तो एक पैर लगेगा लेकिन मन में होंगे दो ही। जहां तुम जुप-जुप करती हुई इस जिन्दगी का श्रनुभव कर रहे हो; सचमुच—वहीं, नहीं एक वाल के वरावर मैं भी कर रहा हूं। यह एक पहेली है, क्या ?"

"विनम्रतापूर्वक इसे में एक कठित प्रस्त कहूंगा, श्रीनान् !" "हिश ! तुम कैसे कह सकते हो कि वहां तुम बड़े हो वहां कोई जीवित

ं श्रीर सोचने वाली वस्तु ग्रहस्य रूप में, मौन ग्रीर ग्रान्त नहीं खड़ी है; ग्रीर हो सकता है, तुम्हारे ग्रस्तित्व के स्थान पर उडकी ग्रात्मा हो ! क्या ग्रपने यहत

एकान्त के समय में तुम छिपकर गुन्त बार्वे सुनने वाले से नहीं हरते ? खानीन रहो, बोलो मत ! और जब मैं अपने नष्ट हुए पैर की चंचलता को अभी की श्रनुभव करता हूं तब तुम दढ़ई ! नर्क के दर्दनाक कष्टों का, विना सपने गरीर

के, अनुभव क्यों नहीं करते ? हां !

"ऐ खुदा ! ठीक है, श्रीमान् ! अगर ऐसा है तो मुक्ते फिर से सीचना होगा । में सोचता हूं कि मैं कुछ छोटा बरीर नहीं लिए हूं।"

"देखों ! मूर्खों को मकान नहीं देना चाहिए।—पैर कितनी देर में तैयार ਵੀ ਕਜ਼ਮਸ ?"

पैर है। हां, में सोचता हूं कि यह उसके विस्तर का साथी है ! उसक पत्नी के रूप में व्हेल के जबड़े की एक हड्डी। श्रीर यह उसका पैर है जि पर वह खड़ा होगा। यह क्या है कि एक पैर तीन जगह खड़ा है ग्रीर सब तीन जगहें नर्क में खड़ी हैं - ऐसा कैसे है ? श्रीह ! मुफे इसमें ताज्जुव नहीं कि व मुफ्तको इतने तिरस्कार से देख रहा था। लोग कहते हैं कि मैं भी कभी-कर श्रजीव ढंग से सोचने लगता हूं। लेकिन वह तो दैवी रूप से होता है। तब मे ऐसे ठिगने कद के मामूली ब्रादमी को, इन कहावर श्रीर हट्टे-कट्टे कप्तानों साथ गहरे पानी में कभी नहीं जाना चाहिए। पानी एक मिनट में निगलता भीर तब जीवन-नौका की चिल्लाहटें गूंज उठती हैं श्रीर यह उस सारस के-लम्बे श्रादमी का पैर है; लम्बा श्रीर पतला । बहुत लोगों के लिए पैर का ए जोड़ा उसी प्रकार पूरी जिन्दग़ी चलता है जिस प्रकार किसी कोमल हृदय व वूढ़ी महिला की रोली-पोली घोड़ागाड़ी। परन्तु उसको सहृदयता से व्यवहा में लाया जाता है । लेकिन धाहाव, वह तो सख्त ड्राइवर है । देखिए, एक पै की तो मौत हो गई, दूसरे को समूची जिन्दगी के लिए उसने त्याग दिया श्रौ भव हड्डी के तीसरे पैर को पहनने की तैयारी है। ऐ स्मट! जल्दी काम खत करो । यह कैसा पैर है, सुन्दर ! विलकुल श्रसली पैर की तरह लगता है । इ पर वह कल सुवह खड़ा होगा। इससे वह खूव काम लेगा। ठीक, ठीक; श्र छीलने वाला, रेतने वाला श्रीजार श्रीर रेगमाल चाहिए।

# ं) पूड

श्रगली सुवह वे सव नियमानुसार जहाज को पिचकारियों से साफ कर रहे थे। श्रोर यह लीजिए। पानी के साथ काफ़ी तेल दिखाई दिया। ऐसा लग्ररहा था कि नीचे के पेंदे फूटे हुए थे। काफ़ी चिन्ता रही श्रीर स्टारवक उस बार को कहने केविन तक गया।

स्पर्म व्हेल के शिकारी जहाजों में यह नियम है कि उनमें चाहे जितना तेर भरा हो फिर भी हफ्ते में दो बार भंडार को पानी से साफ करते हैं ग्री ो पानी भर देते हैं जिसे बाद में थोड़े-थोड़े समय बाद पर्म

सागर की ग्रोर मा रही थी। मस्तु, स्टारवक ने माहाव को पूर्वी द्वीप-समूहं को भ्रवने सामने फैनाइ हुए पाया। एक नक्का जारान के द्वीपों वे किनारों का था जिसमें निकोत, माइसमाई और किकोक थे। अपने वर्धने ह हाथीदांत के नए पैर को नेज के पाए से सटाए हुए, माहाव एक वड़े बाह कु वा हाथ में लिए हुए था। यह विचित्र बुद्धा—जिसकी पीट वीच वाले बाजे की ग्रोर थी—ग्रपनी महिं चला रहा था श्रौर अपने पुराने रास्तों की में लगा हुन्ना था।
"कौन है डेक पर ?" पैरों की बाहट सुनकर विना चुने हुए ही वह वोला

दक्षिण-पश्चिम से चलकर दिकोड अब फारमोका और दाकी द्वीप दे तिक पहुंच रहा था विसके दीच में से चीन के फानी की एक कार प्रवास

ाग जाओं !" "कैंग्टेन ब्राह्मद कलती कर रहे हैं; मैं हूं। टंकी से तेल वह रहा है साह्मः 'बर्टन' को ट्यर ते जाकर खोलना चाहिए !" "'हमें 'वर्टन' को ट्यर ले जाकर खोलना चाहिए', क्या कहा ? जब क् जापान के निकट पहुंच रहे हैं, तो पूराने तेल की सुरक्षा के लिए यहां क्या

ा जापान के तिकट पहुंच रहे हैं, तो पुराने तेल की सुरक्षा के लिए यहां कर एक हस्टा बरवार करें ?" एक हस्टा बरवार करें ?" "या तो वैद्या कीविए सर! या हम लोग एक दिन में इतना तेल का कर जिल्हा साल मर में भी नहीं इकट्टा कर सकते । जिसके लिए कुर्के देंग

वित्रक्ष सात्र मर में भी नहीं इकट्टा कर सकते । जिसके लिए क्यां सेंग गर मीन की दादा की है, उसे हमें वचाना चाहिए साहब !" "हों, यह ठीक है, यह ठीक है; अगर हमें वह मिल जाए ।" "मैं टंकी के तेल की दान कर रहा हूं, साहव ।"

"श्रीर में न उसकी बाबर बात कर रहा हूं न सोच रहा हैं हो दो ो में स्वर्ध ही हुट रहा हूं। दरारों में दरारें हैं। यहाँ से साली पारते हैं। इसके बाद वर्तनों को कसकर बन्द रह

ठीम हैं या उनमें वहाँ कोई छूटन तो नहीं है । • दोहरी और तिहरी यान की रिस्सियां जो पाल को अहा हैं।

के बाद बस निकाले हुए वानी के रंग से जहाची समक

नहीं हैं, विलक्त फूटे हुए जहाज में फूटे हुए वर्तन हैं; भले आदमी ! पिकोह अधिक यह दुःख की वात है। लेकिन अपनी फूटन को संभालने के लिए हकता तो नहीं हूं; इतने भरे हुए पेंदे में उसे कौन टटोल सकता है; उसका वा रोका भी कैसे जा सकता है; चीत्कार करने वाले जीवन के इस तूफ़ान में फूटन मिल भी जाएगी तो होगा क्या ? स्टारवक ! मैं 'वर्टन' ऊपर उठाऊंगा।"

"मालिक लोग नया कहेंगे, साहव ?"

"मालिकों को नन्तुकेत के किनारे पर खड़े होकर तूफ़ान के सामने चिल्ल दो। ग्राहाय उसकी क्या परवाह करता है? मालिक लोग, मालिक लोग स्टारवक! मेरे सामने हमेशा ही तुम उन कंज्रस मालिकों का राग ग्रलापते जैसे वे ही मेरे सब कुछ हों। लेकिन हर चीज का मालिक वही है जो उस संचालन करता है; ग्रीर तुम चीजते हो कि मेरी ग्रात्मा जहाज की नाव में है।-डेक पर जाग्रो!"

"कैंप्टेन श्राहाव," केविन में श्रागे वढ़ते हुए श्रधिक श्रावेश में लाल पह हुए मेट ने कहा—"एक नौजवान की वात का जितनी जल्दी विरोध किया। सकता है उसी प्रकार मुक्केसे श्रच्छा श्रादमी उससे भी जल्दी श्रापकी उपेक्षा व सकता है। श्रोर कैंप्टेन श्राहाव! वह स्थिति शायद खुशी की भी हो।"

"शैतानो ! क्या तुममें इतनी हिम्मत है कि मेरी इतनी श्रालोचना क सको ? डेक पर जाग्रो !"

"नहीं साहव, श्रभी नहीं। मैं श्रनुरोध करता हूं श्रीर में साहसपूर्वक क रहा हूं कि धैर्य से काम लीजिए कैप्टेन श्राहाव! श्रव तक हम लोगों ने जितन एक दूसरे को समभा उससे श्रधिक समभने की चेष्टा नहीं करेंगे क्या?"

श्राहाव ने एक भरी हुई मस्केट को डेक से—(दक्षिण के जहाज़ियों के किन का वह खास फर्नीचर होता है।) निकालकर स्टारवक की धोर निशान लगाते हुए कहा—"पृथ्वी का एक ही खुदा है जिसे 'लार्ड' कहते हैं धौर एक कप्तान जो पिकोड का 'लार्ड' है।—डेक पर जाग्रो।"

मेट की जलती हुई ग्रांखों तथा गालों की तेजी को देखकर ग्रापकी एक

१. फीजी की छोटी बन्दूक।

ए को ऐसा लग सकता था कि जैसे उससे उसके चोट लग गई परन्तु अपनी तेजना को रोकते और आधा शान्त होते हुए वह उठा। केविन छोड़ने के पहले इ एक मिनट को रुका और वोला—"आपने मेरी वेइज्जती ही नहीं की है तेक मुफ्ते कोधित कर दिया है। हां, उसके लिए आपको स्टारवक से सावधान हो की आवश्यकता नहीं है। आप तो हंस देंगे, लेकिन आहाव को आहाव से सावधान रहना चाहिए; अपने आपसे सावधान रहो बुड्ढ़े।"

"वह वहादुर है साथ ही हुक्म मानता है। यह तो बहुत समभदारी की गृदुरी है।" ज्योंही स्टारवक गायव हुआ, श्राहाव बुदबुदाया। "उसने यह क्या हा—आहाव ! श्राहाव से सावधान रहो—इसका कुछ श्रर्थ तो श्रवश्य है?" गृकुछ वेहोशी में उसने मस्केट किनारे रख दी श्रीर श्रपनी भौहें चढ़ाकर वह गने छोटे केविन पर इधर-उधर टहलने लगा। तब धीरे-धीरे उसका श्रावेश छ शान्त हुआ श्रीर वन्द्रक को रैक में रखकर वह डेक पर चला गया।

"तुम बहुत श्रच्छे श्रादमी हो स्टारवक," घीमे से उसने मेट से कहा। तब मनी श्रावाज को तेज करते हुए उसने जहाजियों को सम्बोधित किया—"बड़े ल को फैलाश्रो श्रीर ऊपर के पतवारों की रिस्सियां इधर-उधर मिलाश्रो; गि के श्रांगन से पीछे जाश्रो; बर्टन ऊपर करो श्रीर टंकी की श्रोर बढ़ो।"

उसने स्टारवक की इज्ज़त बढ़ाते हुए वैसा क्यों किया इस पर तर्क करना हार है। उसमें ईमानदारी का वह जोश या या हो सकता या कि वह उसके म करने का एक तरीका या जिसके ग्राधार पर वह ग्रपने जहाज में शान्ति हाए रखता या। जो भी हो, उसके ग्रादेशों का पालन हुग्रा ग्रीर 'वर्टन' उठा ए गए।

#### ye

छानवीन करने पर पता चला कि जो वर्तन भंडार में पिछली वार रखे गए वे विल्कुल ठीक थे और छेद किसी दूसरी जगह पर हो गया था। चूंकि सिम शान्त था इसलिए सव लोग वरावर खोज करते रहे और वहुत-सी चीजें खोल डाली गईं। इस खोज में उन्हें वहुत पुरानी-पुरानी चीजें मिलीं। एक कोने में पत्थर के वर्तन मिले जिनमें कैप्टेन नोमाह के सिक्के थे साथ ही कुछ छोटे-छोटे तस्ते जिनमें पानी की वाढ़ से बचाव के लिए व्यर्थ सावधान किय गया पा। उस समय उस जहाज की दशा एक विद्यार्थी जैसी हो रही थी, जिसवे दिमाग में भोजन न मिलने पर भी अरस्तू की समस्त दार्शनिकता भरी हो; उसे प्रकार जहाज के ऊपरी हिस्से में तो सामान भरा पड़ा धा किन्तु खोज-बीन में उसका पेंदा सामान से खाली कर दिया गया था।

उसी समय ऐसा हुया कि मेरे गहरे दोस्त मूर्तिपूजक 'क्वीकेग' की बुखार झा गया, और उससे वह मीत के समीप जा पहुंचा।

कहा जाता है कि व्हेल के शिकार में 'साईनक्योर्स' नहीं होते; बल्वि सम्मान और खतरा साथ-साथ बने रहते हैं। वह स्थिति तब तक रहती थी जब तक आप कप्तान न बन जाएं; जितने कंचे आप चढ़ते जाएंगे उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए ग़रीब 'क्वीकेग' को हारपूनर का काम करते हुए केवल व्हेल के क्रोध का सामना ही नहीं करना पड़ता था बल्कि 'समुद्र की घुमेड़ों पर कभी-कभी उसकी पीठ पर सवारी भी करनी पड़ती थी और इस समय तेल की कोठरी में समूचे दिन रहकर पसीने की बदबू को सूंघता रहा था। वह बतंनों को संभालता रहा और तेल की कोठरी की देख-भाल करता रहा। संबंध में, व्हेल के शिकारियों के हाय में हारपूनरों की सुरक्षा सहित तेल की कोठरी का प्रवन्ध रहता था।

वेचारा 'क्वीकेग'! जब जहाज का पेट करीव-करीव श्राधा साफ़ है। ग धारीदार क्रनी पाजामा पहने इस गुदे हुए जंगली की दशा देख धो। वह उस अंधेरे और नमी में हरी-हरी चित्तियों वाले गिरिगट की ' के पेंदे में जैसे पड़ा हुआ धा। उस वेचारे मूर्तिपूजक को वह वर्फ का सिद्ध हो रहा था। ताज्जुव धा कि पसीने की गरमी के बावजूद नक सर्दी का प्रकोप हो गया। सर्दी बुखार में बदल गई श्रीर श्राप्त की बीमारी के बाद वह पलंग पर पड़ गया जैसे मोत के दरवा हो। वह इतना दुवला हो गया था कि उसके ढांचे और गुदे हुए उसमें कुछ भी नहीं रह गया। वह सूख गया और उसके गार्व

वह पद जिसका वेतन निलता हो परन्तु कुछ काम न कं

निकल ग्राई; परन्तु उसकी ग्रांखों का फैलाव जैसे वढ़ गया था, उनमें विचित्र कोमलता श्रीर चमक दिखाई देने लगी। वह ऐसी श्रसहायावस्था से लोगों को देखता जैसे कह रहा हो कि मेरी वह तन्दुरुस्ती तो न कभी क्म हो सकती थी न मर सकती थी। जिस प्रकार पानी का बुलबुला दवते-दवते फैल जाता है उसी प्रकार उसकी ग्रांखें गोल होकर फैलती चली जा रहा थीं जैसे वे ग्रनन्त के घेरे हों। उस क्षीए। होते जा रहे ग्रसम्य मानव के पास वैठने पर ग्रापके मन में ऐसा भय-सा समाता चला जाता जिसको आप प्रकट करने में असमर्थता का अनुभव करते, साथ ही उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसा 'जोरोस्टर' के मरते समय उसके पास खड़े लोगों ने देखा होगा । वास्तव में मनुष्य की आहचर्य एवं भयोत्पादक वातों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ग्रीर मौत के नज़दीक पहुंचने वाली स्थिति; मौत जो सभी के लिए समान रूप से प्राती है, सब पर जिसका अन्तिम प्रभाव एक-सा पड़ता है--उसको मृतकों में से उत्पन्न लेखक ही लिख सकता है। इसलिए, मैं फिर कहता हूं कि किसी भी यूनानवासी के मस्तिष्क में मृत्यु के समय वैसे ऊंचे ग्रीर पवित्र विचार कदापि नहीं श्राए होंगे जैसे उस समय रहस्यात्मक काया के रूप में वेचारे 'क्वीकेग' के चेहरे से स्पष्ट हो रहे थे। वह खामोशी से अपने पालनेनुमा पलंग पर भूल रहा था और घुमेड़ें लेता हुआ समुद्र होले-होले उसको उसकी ग्रन्तिम निद्रा के लिए हिला-डुला रहा या ग्रीर सागर की ग्रहरय तूफ़ानी लहरें उसे उसके ग्रन्तिम लह्य स्वर्ग की ग्रोर ऊंची उठाने को तत्पर थीं।

ग्रस्तु, भोर के घुंघले प्रकाश में 'क्वीकेग' ने पहरा देने वाले एक जहाजी को वुलाया ग्रीर उससे एक उपकार करने को कहा। उसका हाय ग्रपने हाय में लेकर उसने कहा कि जब वह नन्तुकेत में था तब उसने गहरे रंग की लकड़ी की — वृक्ष के तने को खोखला करके बनाई हुई — शिकारा नाव को देखा या जो उसके ग्रपने देश की तरह की थी। पूछने पर उसे पता चला कि जो भी व्हेल का शिकारी नन्तुकेत में मरता है उसे उसी शिकारा नाव पर रखा जाता है श्रीर उस पर रखने की बात सोचकर उसे बहुत प्रसन्नता भी हुई थी क्योंकि वैसा ही रिवाज उसके ग्रपने द्वीप में विद्यालय की को से स्वीत की से से खोटी डोंगी में रख देते थे ग्रीर वारों ग्रीर तैरने को छोड़ देते

कि ये छोटे-छोटे द्वीपही तारे हैं विलक उनका विचार था कि क्षितिज के किनारे से फैला हुग्रा यह सागर अपने साथ नीले आकाश रूपी स्वगं को भी तैराता है और इस प्रकार तारामण्डल में फैले स्वगं को जाने वाले चांदनी, के घवलमार्ग की ओर मृतात्मा बढ़ती जाती है। उसने कहा कि उसे जब यह मालूम हुग्रा कि जहाज़ के रिवाज के अनुसार वह अपने पलंग पर ही दफ़ना दिया जाएगा तो वह कांप गया। उसे यह पलंग ही मौत की मछली की तरह लग रहा था। उसकी इच्छा थी कि उसे उसी प्रकार की डोंगी पर रखा जाए क्योंकि वह एक व्हेल के शिकारी के लिए उपयुक्त थी और एक व्हेल नाव की भांति यह शिकारा डोंगी भी विना पेंदे या संचालन के थी। यों वह कहां जाएगी इसका कोई निश्चय नहीं था, किन्तु जल-समाधि लेना तो निश्चित ही था।

जब यह श्रनोखी बात जहाज पर फैली तो बढ़ई को हुक्म दिया गया कि 'क्वीकेग' की इच्छा-पूर्ति के लिए वह वैसी डोंगी बनाए। जहाज पर भूरे श्रीर काले-से रंग की कुछ भारी श्रीर मोटी लकड़ियां पड़ी हुई थीं जिनको 'लकाडी' हीप से काटकर रखा गया था—श्रतः इन्हीं में से कब्न बनाने का निर्देश दे दिया गया। श्राज्ञा पाते ही बढ़ई अपना रूल लेकर जल्दी ही ऊपर की श्रोर गया श्रीर उसने 'क्वीकेग' का बहुत ठीक-ठीक नाप लिया।

"ग्राह! वेचारा! वह ग्रव मर जाएगा," लांग ग्राइलैंड के मछुए ने कहा।

ें वढ़ई ने लौटकर श्रपनी वेंच पर काम चालू कर दिया श्रीर डोंगी तैयार । जब उसमें श्राखिरी कील लगा दी गई तो मज़ाक में वह बोला कि क्या ेवे लोग उसके लिए तैयार हैं।

'नवीकेग' ने जब यह सुना तो कहा कि डोंगी को उसी के पास पहुंचा दिया जाए। यों कुछ मरने नाले बड़े उग्र हो जाते हैं, किन्तु वह पूरी तरह शान्त था।

अपने भूलने वाले पलंग पर से 'क्वीकेग' अपनी क्रव्र अथवा इस डोंगी को वरावर ग्रीर से देखता रहा। तव उसने अपना हारपून मंगाया। उसकी लाठी निकालकर उसके लोहें को उसने डोंगी में रखा और अपनी नाव की एक पतवार भी रखी। उसके अनुरोध पर अन्दर किनारे-किनारे विस्कृट चुनकर रखे गए। एक वर्तन में ताजा पानी, सर के पास रखा गया। लकड़ी की राख श्रीर मिट्टी का एक छोटा वोरा पैरों के पास रखा गया। और पाल का एक

कड़ा तिकए की तरह सिरहाने सजा दिया गया। यव 'क्वीकेग' ने यनुरोध क्या कि उसको उसके यन्तिम विस्तर पर रख दिया जाए, जिससे वह उस र आराम से लेट सके। विना हिले-डुले एक मिनट तक वह चुपचाप उसमें द्वा रहा और तब उसने एक साथी से यपना भोला और उसमें रखी उसके विता—'योजो' की मूर्ति लाने को कहा। यपने दोनों हाथों को छाती पर रखकर 'क्रॉस' बनाते हुए उसने 'योजो' को बीच में रख लिया और उस कब का ककन बन्द करने को कहा। सर की और एक चमड़े की घूमने वाली चूल गी हुई थी और वहीं 'क्वीकेग' अपनी कब में सो गया। उसके चेहरे पर स्थरता तैर रही थी। "ररमई" (यह ठीक है, वह आरामदेह है।) वह दिबुदाया और संकेत किया कि उसे दुवारा पलंग पर लिटा दिया जाए।

ऐसा होने के पहले ही पिप—जो पूरे समय उसके चारों श्रोर मंडराता हा था, पास श्रायां श्रीर सुविक्यां भरते हुए उसने 'क्वीकेग' का एक हाथ पकड़ लिया। दूसरे में वह श्रपनी डफली लिए हुए था।

"वेचारा यात्री ! क्या थका देने वाली यात्रा के विना तेरा काम नहीं चल किता था ? अब तू कहां जाएगा ? परन्तु यदि घारा तुभे उन मनोहर 'एन्टि-रिज' तक ले जाएं—जहां जल से उत्पन्न लिली के फूल समुद्रतट पर भूमा करते हैं, तब तू क्या मेरे लिए कोई उपकार करेगा ? एक पिप को ढूंढ़ना जो बहुत देन से गायब है; मेरा ख्याल है कि वह वहीं दूरस्थ 'ऐन्टिलीज' में है। यदि [भे वह मिल जाए तो उसे तसल्ली देना क्योंकि वह बहुत दुखी होगा। सुन! ह अपनी डफली यहीं छोड़ गया था। मुभे वह मिल गई है। रिग-अ-डिग, डिग, डिग! क्वीकेंग! अब तू मर जा और मैं मौत का गीत गाऊं।"

"मैंने सुन लिया है," भरोखे से भांकते हुए स्टारवक युदवुदाया—"वहुत जि बुखार में, अनजाने ही आदमी अंट-शंट वकता है। श्रीर पुरानी वातें हिराता है। इसके वाद रहस्य खुलता है तो पता चलता है कि उसके वचपन वं वे वातें उसके सामने अवश्य ही कही गई थीं। इसलिए, जैसा कि मेरा वश्वास है, अपने पागलपन की विचित्र मिठास में वेचारा पिप—स्विंग्क स्थानों ही स्विंग्क वातें कह रहा है। वहां के अलावा उसने यह सब कहां सीखा होगा?—सुनो ! वह फिर वोल रहा है लेकिन पहले से अधिक तेजी में है।"

"दो-दो की कतारें बनाग्रो ! ग्राग्रो, हम उसका 'जनरल' की तरह सम्मान

करें ! हां, उसका हारपून कहां है ? उसको यों यहां टेढ़ा-टेढ़ा रखो ।—रिग— ग्र-डिग, डिग, डिग ! हुज्जा ! श्रोह ! खेल की चिड़िया उसके सर पर रखना चाहिए जो वोलती रहे । 'क्वीकेग' वहादुरी के साथ मर रहा है। समफ लो। 'क्वीकेग' वहादुरी से मर रहा है।—ठीक तरह समफ लो। मैं कहता हूं—वहादुरी से, वहादुरी से, वहादुरी से ! लेकिन वह नीच पिप, वह एक डरपोक की मौत मरा ! एक ही कंपकंपी में मर गया। तुन सुनो ! श्रगर तुम्हें पिप मिल जाए तो समूचे 'एन्टिलीज' में कह देना कि वह भगोड़ा है; डरपोक है, डरपोक, डरपोक ! उनसे कहना कि वह एक व्हेल-नाव से कूद पड़ा ! मैं श्रपनी डफली पिप के लिए नहीं वजाऊंगा श्रीर श्रगर वह यहां एक वार फिर मरने लगे तो मैं उसका 'जनरल' का-सा स्वागत नहीं करू गा। नहीं, नहीं ! डरपोक हरेक के लिए शरम का कारण वनता है ! उन सबको पिप की तरह डूब जाने दो। शर्म ! शर्म !"

समूचे समय, 'ववीकेग' आंखें वन्द किए पड़ा रहा, जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो। पिप भगा दिया ग्या और मरीज आदमी भूले वाले पलंग पर लिटा दिया गया।

ठपर से दीख रहा था कि उसने अपनी मौत की सव तैयारियां कर ली हैं और उसकी कब्र उसके लिए तैयार है। तभी 'क्वीकेग' संभल गया। जल्दी ही यह दिखाई देने लगा कि बढ़ई के सन्दूक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बहुतों ने आश्चर्य प्रकट किया तो उसने अपनी उस परेशानी का कारएा संक्षेप में बताना प्रारम्भ किया—इस भयानक क्षरण में उसे अचानक एक काम याद आ गया है जिसे वह किनारे पर बिना पूरे किए ही छोड़े दे रहा है, इसलिए उसने अब मरने का इरादा छोड़ दिया है। वह बोला कि अभी वह कदापि नहीं मर सकता। —तब उन्होंने उससे पूछा कि क्या मरना या जीवित रहना उसकी अपनी इच्छा पर आघारित है? उसने उत्तर दिया—"निश्चित !" 'क्वीकेग' का कथन था कि यदि आदमी यह तय कर ले कि उसे जीवित रहना है तो केवल बीमारी उसे कभी नहीं मार सकती—"व्हेल, तूफ़ान या उसी तरह के कोई खूंख्वार, न संभाल सकने वाला और मूंर्ख संहारक के अतिरिक्त उसको कोई नहीं मार सकता।"

एक सम्य श्रीर वर्वर में यही खास अन्तर है कि कोई भी सम्य किन्तु

वीमार व्यक्ति ठीक होने में छः महीने लगा सकता है जविक वीमार असम्य एक दिन में ही आधा ठीक हो जाता है। अतः थोड़े समय में ही 'क्वीकेग' सशक्त हो उठा। और अन्त में कुछ दिनों तक आराम से रहने और चरखी के सहारे बैठकर और कसकर भोजन करने पर वह फुदकने लगा; अपने हाथ-पैर फरहरे किए, अंगड़ाइयां लीं, थोड़ी चहलकदमी की, अपनी नाव पर घूमा और हारपून को हाथ में लेकर तौलते हुए बोला कि वह किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है।

सनक में आकर वह उस क़ब्र को जहाज की आल्मारी के रूप में इस्तेमाल करने लगा और अपने कैनवेस के थैंले की सब सामग्री उसने वहां सजाकर रख दी। वहुत-से खाली घंटों में उसने उसके ढक्कन पर तरह-तरह की तस्वीरें और नक्काशी बनाई और ऐसा लगा जैसे अपने हाथ की पूरी नकल वह उस पर बना देगा। उसके हाथ पर जो चित्रकारी की गई थी वह उसके द्वीप के एक पुजारी व भविष्यदर्शी ने की थी जिसने अपने उन गूढ़ अक्षरों के द्वारा 'क्वीकेग' के शरीर पर स्वगं और पृथ्वी की सम्पूर्ण दार्शनिकता को अंकित कर दिया था। उसके द्वारा उस रहस्यात्मक मान्यता के आधार पर सत्य प्राप्त करने की चेट्टा की गई थी और इस प्रकार 'क्वीकेग' का शरीर एक प्रच्छन्न पहेली था; एक ही पुस्तक में लेखक की सम्पूर्ण कृति, जिसके भेदों को वह स्वयं ही नहीं पढ़ सकता था और उसका हृदय उसके विरुद्ध मान्यता रखता था। अतः ये रहम्य तो अन्ततः 'क्वीकेग' के शरीर रूपी उस चर्मपत्र के साथ नप्ट ही हो जाने थे। एक सुवह, उस वेचारे 'क्वीकेग' को देखने के वाद आहाव के मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने उसको सम्वोधित करके कहा— "ओह! देवताओं का आनन्द राक्षसी होता है।"

ξO

वाशी द्वीप-समूह के पास निकलते हुए हम ग्रन्त में उस विशाल 'साज्य-सी' - (दक्षिग्गी सागर) में वढ़ गए । यदि कुछ ग्रौर वातें न होतीं तो में प्रशान्त महा-सागर को सलाम करता ग्रौर उसको श्रनेक घन्यवाद देता क्योंकि मेरी जवानी की वड़ी पुरानी प्रार्थना सुन ली गई थी। ग्रासमान से हजारों मील दूर वह गंभीर समुद्र पूर्व की श्रोर घुमेड़ें ले रहा था।

पता नहीं इस समुद्र में नया मीठा रहस्य छिपा हुआ है जिसकी वड़ी-बड़ी सरल लहरें यह वताती हैं कि उनके अन्दर कोई रहस्यमयी आत्मा समाधि लिए हुए है—उन कथामय तरंगों की भांति जिनमें समाधिस्थ धर्म प्रचारक 'सेन्ट जान' के ऊपर 'एफेसियन' ने धास उगा दी थी। इन समुद्री चरागाहों के ऊपर जैसे पानी के खुढ़कते हुए बड़े-बड़े बुक्षरहित मैदान और चारों भूखण्डों के 'पॉटर्स फील्ड्स' मिलते हैं जहां लहरें उठकर विलीन होती हैं और जहां हर समय ज्वार-भाटा आता रहता है। यहां करोड़ों मिली-जुली छायाएं और रंग, हुवे हुए स्वप्न, निद्रा-भ्रम, मानसिक कल्पनाएं एवं जाग्रत स्वप्न हिलोरें ले रहे हैं। यह सब कुछ जिसे हम जीवन और आत्मा कहते हैं इसमें स्वप्नावस्थित हैं, स्वप्नावस्थित। बिस्तर पर पड़े-पड़े नींद में ऊंघने वालों की तरह वे उछलते रहते हैं। हमेशा-हमेशा उठने वाली लहरें जैसे उनकी अनिद्रा तथा परेशानी से बनी हैं।

कोई भी घ्यान लगाने वाला 'मेजियन' समुद्री यात्री इस गम्भीर प्रशान्त महासागर को एक वार देख लेता है तो सदा इसी समुद्र को अपनाए रहता है। संसार भर के जलाशयों का यह केन्द्र है और हिन्द महासागर तथा अतलांतक महासागर इसकी भुजाओं के रूप में वहते हैं। वे ही लहरें कैलीफोर्निया के नय निर्मित नगरों और वन्दरगाहों को स्वच्छ करती हैं। मनुष्यों की सबसे आधुनिक पीड़ी एवं अन्नाहम से भी पुरानी एशिया की भूमि को यह नहलाता है। 'कोरल' के द्वीप समूह; दूर तक छितरे हुए अपरिचित तथा निचले द्वीप तथा जापान के वह जल के दूधिया मार्ग इसी के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार यह रहस्यमय तथा गिक सौन्दर्य प्राप्त प्रशान्त महासागर समूची दुनिया को अपने में चेरे हुए । यह सब किनारों को एक कर देता है। ऐसा लगता है जैसे यह, लहरें लेने वाला पृथ्वी का हदय है। इस प्रकार के विचारों के आने पर आपके समक्ष देवता का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो रोम के वन देवता 'पैन' के समक्ष आपका मस्तक भुका दे।

रोम के देवता के ख्याल से आहाय का मस्तिष्क चंचल नहीं होता था और वह लोहे के युत की तरह अपने चिरपरिचित स्थान पर खड़ा रहा। वह छोटे मस्तूल के रस्सों के पास खड़ा एक नथुने से याशी द्वीप से आने वाली कस्तूरी फी-सी सुगन्धि के मिटास को सूंध रहा था (जिसके बगीचों में निश्चित ही कोमल प्रेमीजन टहलते होंगे।) श्रीर दूसरे नथुने से नए समुद्र की नमकीन सांस को लींच रहा था—जिस समुद्र में वह घृिसात सफेद व्हेल श्रभी भी तैर रही होंगी। इस श्रन्तिम समुद्र में पैठने पर श्रीर जापान के शिकारी स्थानों की श्रोर वढ़ते हुए उस वूढ़े का संकल्प श्रीर हढ़ हो उठा। किसी शैतान के चिपके श्रोठों की तरह उसके श्रोठ चिपक गए। उसके मस्तकरूपी डेल्टे की नसें वाढ़ में उफनती निदयों की भांति उभर श्राईं। उसकी श्रपनी ही निद्रा में मेहराबदार पेंदे की श्रावाजों गुनगुना रही थीं—"सब पीछे भागो! सफ़ेद मछली गाढ़े खून के फव्वारे उड़ा रही है!"

६१

उन श्रक्षांशों के समशीतोष्ण मीसम श्रीर व्हेलों के भीछे होने वाली नई खोजों की प्रतीक्षा में जहाज के लोहार पर्थ ने अपनी चलती-फिरती भट्टी को न्नाहाव का पैर वन जाने के वाद भी उठाया नहीं था। वह न्रभी भी डेक पर ही जमी हुई थी ग्रौर रिंग-बोल्ट से मिलाकर बड़े मस्तूल के निकट रखी थी। उस बूढ़े की ब्राकृति से ब्रन्तवेंदना भलकती थी ब्रीर शरीर पर भुरियां पड़ गई थीं । जहाज के सभी कर्मचारी ग्रपना कुछ न कुछ छोटा-वड़ा काम लेकर लोहार को घेरे रहते थे। किसी चीज में परिवर्तन करना, किसी की मरम्मत करना श्रयवा तरह-तरह के हथियारों की शक्ल वदल देना—ये काम करने में ही लोहार व्यस्त रहता था। वह नावों के सामान को भी ठीक करता था। उसकी व्यस्तता के बीच भाले, फेंकने वाले कांटों के ग्रगले भाग, हारपून तथा वर्छे लिए हुए जहाजी उसकी प्रत्येक गतिविधि को देखते रहते थे। वह दत्तचित्त होकर श्रपने सबे हुए हाथ से हथीड़े को थामकर काम में जुटा रहता था। कोई शोरगुल नहीं, कोई उतावलापन नहीं; श्रौर न ही किसी प्रकार की ढिठाई ही उसे श्रधीर वनाती थी । खामोशी में, घीरे-घीरे तथा गम्भीरतापूर्वक श्रपनी भुकी हुई पीठ को निरन्तर भुकाए रहकर वह ऐसे काम में जुटा रहता जैसे काम ही उसका जीवन हो ग्रोर उसके हथौड़े की भारी चोटें ही जैसे उसके दिल की चोटें ग्रोर घड़कनें हों। इस सबके साथ ही वह वड़ा दयनीय दिखाई देता था।

पिकोड की यात्रा प्रारम्भ होने के पहले इस वूढ़े के चलने के विचित्र व तथा गिरने-पड़ने को देखकर नाविकों में कुछ आकर्पण उत्पन्न हुआ था। त उनके बहुत अनुरोध पर पर्य ने अपनी लज्जास्पद साथ ही दर्दभरी कहा सुनाई।—

सर्वी की एक रात को बहुत देर हो जाने पर यह बूढ़ा चलते-चलते ए दोराहे पर खड़ा हो गया और उस समय इस लोहार को जैसे वेहोशी-सी आ लगी। उसने एक जर्जर और घ्वस्त अन्न के गोदाम में शरण ली। वास्तव उसकी उस दशा का कारण पैरों की शक्ति का जवाव दे देना था। इ रहस्योद्घाटन के अनन्तर उसके जीवन रूपी ड्रामे में हुए के चार अब्ह्झ और त महान कट्टों का पांचवां अंक सामने आया।

वह लगभग साठ वर्ष का बुड्ढ़ा था और कष्टों में जिस वस्तु का न विनाश है उसको वह किसी प्रकार स्थिगत करता अथवा टालता जा रहा था वह वड़ा कुशल दस्तकार था और हर समय काम में फंसा रहता था। उसके पा एक सुन्दर वगीचा तथा मकान था। वह एक नौजवान और सुन्दर पत्नी श्रालिगन करता था जो देखने में उसकी पुत्री-सी दिखाई देती थी। उसके ती लड़के थे जो खुशदिल भ्रीर शैतान थे। हर इतवार को वे भाड़ियों में वने सुह गिर्जाघर में जाया करते थे। कथा का दु:खमय ग्रंश यह है कि एक रात ग्रंघेरे में छिपे रूप से कोई लुटेरा उनके खुश ग्रीर सम्पन्न मकान में घुसां ग्रं उनका सब कुछ लूट ले गया। मजा यह था कि अनजान में लोहार ने स्वयं उस लुटेरे को ग्रपने परिवार के वीच रखा था। वास्तव में वह बोतल ेदूगर या ! उस सत्यानाशी कार्क के खुलते ही वह पिशाच वाहर निकल श्रीर उसने उस घर को तवाह कर दिया। दूरदिशता श्रीर खर्च दोनों का ध्य रखकर लोहार ने अपनी दूकान रहने वाले मकान में ही कर रखी थी कि उसका रास्ता भ्रलग से था। उसकी जवान भ्रीर सुन्दर पत्नी, सदा ही, वि क्षोभ के प्रसन्नता में अपने वूढ़े पति के मजवूत हाथों से पड़ते हथौड़े की चौ को सुना करती थी। उन दीवारों श्रीर दरवाजों में गूंजती हथीड़े की चोटों गुनगुनाहट में - जो तीखी के स्थान पर उन्हें मीठी लगती थी - लोहार वच्चे नींद भरते थे।

विपत्ति पर विपत्ति ! श्रोह, मृत्यु ! तू कभी समय से क्यों नहीं ग्राती

सम्पूर्ण दिनात होते के पहले ही यदि तुने उस बुड्डे को उठा किया होता तो उस गीनवान दिवन को सुख से खुटकारा निल जाता सौर उस फनाय बच्हों के भी भावी जीवन चिन्तामुक्त होता; साय ही आगे आने बाले जनय में के छोड़ से बढ़-पनप सकते। लेकिन मौत ने जैसे बड़े भाई को मुला ही दिया और उसकें उस चिल्ल-मों में उसे तब तक भुलाए रही जब तक जिस्ती की सहायेंच ने सूरी फसल को वीरे-बीरे नष्ट नहीं कर दिया।

सव कुछ क्यों कहा जाए ? उम्र के साथ हथीड़ा भी एक चला फ्रीर हर दूसरी चोट पहले से हलकी पड़ने लगी। पत्नी दरवाड़े पर सुक कैंडो रहने लगी। उसकी ग्रांखों में जैसे ग्रांसू सूख चुके थे ग्रीर वह अपने बच्चों के रोते हुए चेहरों को नजरें गड़ाए देखा करती थी। ग्राग सुलगाने वाली घोंकनी पिर गई। भड़ी राख से भरकर वेकार हो गई। मकान विक गया। गिर्जे के बाहर की ऊँची घास में मां की कृत्र बनी। उसके दो बच्चे भी वहां जा पहुंचे। ग्रीर घर-दार तथा परिवार से विहीन बुड्ड़ा ग्रावारा की तरह इधर-उधर धूमने लगा। उसका प्रत्येक दु:ख निर्दय था। उसके सफेर बाल जैसे तिरस्कार की लपेटें ले रहे थे।

इस प्रकार के जीवन की तो मृत्यु ही एकमात्र साथी हो सकती थी, लेकिन मृत्यु तो नए स्थान के अनदेखेपन की ग्रोर वढ़ने का प्रारम्भ मात्र है। मृत्यु से तो हम उस विश्वाल ग्रनन्त की सम्भावना को केवल नमस्कार करते हैं—जो विकराल है, जलमग्न है, जिसका कभी किनारा ही नहीं मिला। ग्रतः ऐसे लोगों के नेत्रों में जो मृत्यु की कामना दिखाई देती है जिनमें ग्रव भी ग्रात्महत्या के लिए पश्चात्ताप बना रहता है वह उन्हें उस फैले हुए समुद्र की ग्रोर बुलाती है जहां विश्वास न ग्राने वाले डर, ग्रंनगिन विलक्षण-ताएं ग्रोर नई जिन्दगी के लिए नई खोजें भरी रहती हैं। इस अथाह ग्रोर ग्रसीम प्रशान्त महासागर में हजारों जलपित्यां गीत गाती हैं—''ऐ हुटे दिल वालो ! यहां ग्रान्तो। मौत के ग्रातिरक्त भी यहां एक नई जिन्दगी है। यहां श्रान्तो ! ग्रीर ऐसी जिन्दगी में ग्रपने को ह्वा दो ग्रोर अपनी तिरस्कार घोष्य घरती की जिन्दगी को छोड़ दो जो मृत्यु से भी ग्रधिक कष्ट्रपद कि यहां शागो ! गरी के ग्रीन कन का पत्थर खड़ा कर दो श

प्रभात श्रीर सायंकाल में क्रमशः पूर्व-पश्चिम की श्रीर इन पुकारों की प्रति-घ्विनयों का उत्तर देते हुए, लोहार की श्रात्मा ने कहा—"हां, मैं श्रा रहा हूं।" श्रीर पर्य व्हेल के शिकार को चल दिया।

## ६२

उलकी दाढ़ी वाला पर्य शार्क-स्किन का चीग़ा पहने हुए दोपहर में अपनी भट्टी और निहाई के बीच में खड़े होकर एक हाथ से लोहे का दुकड़ा कोयलों में रखे हुए था और दूसरे से धौंकनी चला रहा था। तभी आहाव सामने आया। उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का कोला था। भट्टी से थोड़ी दूर पर, मूढी आहाव कका। तभी अपने लोहे को भट्टी से निकालकर पर्य ने उसे निहाई पर पीटना गुरू किया। निहाई पर पिटना हुआ लोहा लाल चिनगारियां फेंक रहा था, जिसके कुछ छोटे अंगारे आहाव के पैरों के पास पड़ रहे थे।

"पर्थ ! वया ये तुम्हारी मां केरी के मुर्गी के बच्चे हैं ? ये हमेशा तुम्हारी निगरानी में ही उड़ते रहते हैं। ये कुछ अच्छे शकुन की चिड़ियां हैं, परन्तु सबके लिए, नहीं। इधर देखो ! वे जलाती हैं। लेकिन तुम, तुम बिना किसी भुत-सन के या दुःख के उनके बीच में रहते हो।"

"क्योंकि में सब तरफ से भुलसा हुआ दुखी हूं, कैप्टेन आहाव," श्रपने के न्योंड़े को एक मिनट के लिए रोकते हुए पर्य ने उत्तर दिया—"में बीते दिनों के दुखी हूं, भुलसा हुआ हूं। श्रीर भुलसने का दाग श्रासानी से मिटाया नहीं जा सकता।"

"न, न, विल्कुल नहीं। तुम्हारी यह दवी हुई श्रावाज वहुत शान्ति के साथ प्रकट होती है। परन्तु मुफ्ते तुम्हारे साथ हमदर्शी है। हां, इतना समफ लो कि कष्ट में जब तक श्रादमी पागल नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी या स्वगं में कहीं भी में उसे दुखी नहीं मानता। तुमको तो पागल हो जाना चाहिए या लोहार! तुम पागल क्यों नहीं हुए? विना पागल हुए तुमने सहन कैसे किया?. तुम पागल नहीं हुए हो इसलिए भगवान क्या तुमसे घृगा करता है?—तुम क्या कर रहे हो?"

"एक फेंकने वाले कांटे का मत्था जोड़ रहा हूं श्रीमानु। इसमें वहुत-सी दरारें श्रीर छेद हैं।"

"जितना काम इससे लिया गया है उसके वाद क्या इसे वैसा ही चिकना वना सकते, लोहार ?"

"मैं ऐसा सोचता तो हूं श्रीमान् !"

"लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम हरेक छेद और दरार को चिकना नहीं सकते। भले ही वह धातु कितनी ही कड़ी क्यों न हो?"

"हां श्रीमान् ! लेकिन में सोचता हूं कि मैं वैसा कर सकता हूं। सिर्फ़ एक छोड़कर सभी दरारों को भर सकता हूं।"

"ऐ! तव इघर देखो," अधीरता में आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ पर्थ के शें पर रखते हुए आहाब बोला—"ऐ, तब इघर देखो—क्या तुम इस तरह दरार को चिकना कर सकते हो, लोहार—" अपना एक हाथ जुड़ी हुई भौंह ले जाकर उसने कहा,—"अगर तुम ऐसा कर सकते तो मैं अपना सर हारी निहाई पर रखकर, अपनी आंखों के बीच में, तुम्हारे भारी से भारी है की चोट सहन कर सकता। जवाब दो? क्या तुम इस दरार को चिकना ों कर सकते?"

"ग्रोह! वह एक भ्रलग चीज है श्रीमानु! मैंने कहा था कि एक को इकर मैं सभी दरारों को भर सकता हूं।"

"लेकिन, लोहार ! यह वही एक है। ऐ ग्रादमी ! यह चिकना होने के यक हीं नहीं है क्योंकि तुम इसे यहां गोश्त पर देख रहे हो लेकिन इसने मेरी । पड़ी की हड्डी तक पर ग्रसर किया है—यह तो एक सलवट भर है ? लेकिन ज्वों के खेल से दूर रहो, ग्राज ग्रीर कोई काम नहीं होगा। यह देखों!" मड़े के भोले को ऐसे खोलकर दिखाते हुए जैसे उसमें सोने के सिक्के भरे हुए वह वोला—"मैं भी एक हारपून बनवाना चाहता हूं। एक ऐसा हारपून जिसे ज्ञार राक्षस भी न तोड़ सकें पर्य ! एक ऐसी चीज जो ब्हेल में उसके पंख की ड्री की तरह चिपक जाए। यह इसका सामान है," उसने उस यैली को निहाई ऊपर रख दिया। "लोहार ! इसे देखो। घुड़दीड़ के घोड़ों की नालों की ये लिं हैं।"

"क्या घोड़े के नाल की कीलें श्रीमान ? लोहार जो भी चीजें वनाता है

उसमें यह तो सबसे बढ़िया और मजबूत होती है।"

"बुड्ढ़े! में यह जानता हूं। क़ातिलों की हिड्डियों से पिघलकर बने गोंद को तरह ये भी गलकर एक हो जाएंगी। जल्दी करो! मुफे एक हारपून बना-कर दो। पहले उसकी वारह नोकें मुफे बनाकर दो और तब जोड़कर और हथीड़े से पीटकर इनको एक कर देना। जल्दी! में आग तेज करता हूं।"

ग्रन्त में वारह डंडे वनाए गए ग्रीर ग्राहाव ने उन सवकी परीक्षा की, परन्तु उन सवकी वेकार करते हुए उसने कहा—"ये ठीक महीं हैं। पर्थ ! इन्हें फिर बनाम्रो।"

जब यह काम पूरा हो गया तो पर्थ ने उन वारहों को एक में जोड़ना प्रारम्भ किया। तभी धाहाब ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि वह अपने लोहे को अपने आप जोड़ेगा। इसके वाद उसने वड़े ढंग से निहाई पर हथीड़े की चोटें मारनी शुरू की और पर्य उसको चिपकाने वाली गरम लोहे की सलाखें— एक के वाद एक, देने लगा। भट्टी से आग की सीधी लपटें ऊपर आने लगीं।

श्रन्त में सब सलाखें मिलकर एक लोहा बन गईं और श्रांखिरी श्राग देने के लिए भट्ठी पर रख दी गईं। इसके बाद पर्य ने बरावर रखे पानी में उन्हें बुआ दिया। श्राग, गर्मी श्रीर घुश्रां श्राहाब के भुके हुए चेहरे पर भर गया।

"पर्थ ! मुफे लोहे से दागोगे क्या ?" एक मिनट के लिए दर्द से परेशान भ्राहाव ने कहा—"तव क्या में खुद को दागने के लिए भ्रपना लोहा स्वयं ही तैयार कर रहा था ?"

ं 'हे भगवान ! ऐसा नहीं है कैप्टेन ग्राहाव, लेकिन में कुछ डर रहा हूं। े निया यह हारपून सफेद व्हेल के लिए है ?"

"सफेद पिशाच के लिए। लेकिन अब कांटे तैयार करने चाहिएं। उन्हें तुम तैयार करों। ये मेरे उस्तरे हैं—बढ़िया लोहे के। इनके ऐसे नोकीले कांटे तैयार करों जैसे वर्फ के समुद्र में कीलों वाली गाड़ी के होते हैं।"

एक क्षरा को बूढ़ा लोहार उन उस्तरों को ग़ीर से देखता रहा जैसे उन्हें वह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था।

"भले ब्रादमी, इन्हें ले लो। मुक्ते इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुक्ते अर्व न हजामत बनानी है, न खाना खाना है, न तब तक पूजा करनी है जब तक यहां का काम खत्म नहीं हो जाता।" प्रन्त में, तीर की शक्ल का वह कांटा वन गया और पर्य ने उसे उस लोहे ोड़ दिया । फिर उन कांटों को अन्तिम रूप देने के लिए उसने पानी की की ।

'नहीं, नहीं, उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें मौत के-से ो रूप की तेज़ी चाहता हूं। हां! टाशटेगो, 'क्वीकेग' श्रोर डैग्यू! ऐ धूर्तो! गिंग क्या कहते हो? यह कांटा जितने में डूव जाए, क्या तुम लोग मुफे खून दोगे?'' उसको ऊंचा उठाकर वह वोला। डरावने 'हां' की रेखाएं विख गईं। उन मूर्तिपूजकों के गोश्त पर तीन छेद कर दिए गए श्रोर कार सफेद व्हेल का कांटा तेज कर दिया गया।

तव एक सॉकेट (छेद) में उसको ठीक से लगा दिया गया । नए रस्से की एक खोली गई श्रौर उसको फैलाकर कुछ दूर तक ले जाया गया । उसका एक लोहे से बांघने के बाद ग्राहाव ने श्रपने पैरों से उसको खींचा । उसमें के तार की-सी भनभनाहट का स्वर निकलने पर ग्राहाव ने कहा—''ठीक प्रव पकड़ होनी चाहिए।''

रस्से समेटकर हारपून के सॉकेट से लपेट दिए गए। तीन प्रकार के भाग्य रह वे तीनों वस्तुएं—लोहा, उसका वांस ग्रीर रस्सा एक स्थान पर स्थित कर दिए गए। तब श्रपने हड्डी के पैर की खटखट के साथ हारपून ही जहाज़ के तख्तों पर खटखटाते हुए ग्राहाव केविन की ग्रोर चला। व के केविन में घुसने के पहले एक विचित्र हंसी की-सी ग्रावाज गूंजी जिस- इंद भरा हुग्रा था। ग्रोह ! पिप, तुम्हारी वह दु:खमय हंसी, तुम्हारी शि किन्तु तड़पती नज़र—सब कुछ उस घटना की याद दिला रहे थे ग्रीर क कर रहे थे !

६३

पिकोड जापान के शिकारी स्यानों में बराबर घुसता चला जा रहा था : व्हेल के शिकार की पूरी चहल-पहल ग्रुरू हो गई थी । उस सुहाने मौसम व लोग बारह, पन्द्रह, अठारह और चौबीस-चौबीस घंटे, लगातार ग्रपनी नावों पर व्यस्त रहते थे और व्हेलों के पीछे भागते फिरते थे अथवा कही जगह टिककर घंटे दो घंटे का आराम या 'मव्यान्तर' इस इन्तजार में कर थे कि व्हेलें ऊपर तैर जाएं। यह जरूर था कि अपने उस परिश्रम का फल बहुत थोड़ा मिल रहा था।

ऐसे समय में, श्रस्ताचल को जाते सूर्य के तले, वह अपनी नाव पर वैठ जो डोंगी से भी हलकी थी। समूचे दिन समुद्र की लहरों पर इन्तज़ार की घा विताने के बाद जन लहरों से अपनेपन का नाम जोड़ते हुए और भट्टी की वि की तरह म्याऊं-म्याऊं करते हुए वे 'गनवेल' तक वढ़ जाते थे। यह स्वयनलोक की-सी शान्ति का था जब समुद्र के सौन्दर्य को देखकर उसके अ के छिपे हुए खतरों को जैसे भुला दिया गया हो। यह घ्यान ही नहीं किया कि जस मखमली पंजे की तह में सांप के जहरीले दांत भी छिपे हुए हैं।

व्हेल-नाव पर वैठकर समुद्री यात्रा में कुछ ऐसा विश्वास जमता है कि नाविक जल में न होकर थल पर खड़ा है। जैसे वह फूलों श्रीर हरियाली पृथ्वी पर है। इसके श्रतिरिक्त दूर खड़े जहाज को वढ़ते हुए देखकर उ मस्तूलों से ऐसा लगता है जैसे वह पानी में नहीं विलक्त विना वृक्षों श्रीर छ वाले मैदान में वढ़ रहा है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे पश्चिमी य का कोई घोड़ा कान खड़े करके तेज चौकड़ी भर रहा है।

दूर तक फैली हुई श्रख्ती प्राकृतिक घाटियां; हलके नीले रंग की पहारि के किनारे—जैसे समूचा शोर-गुल कहीं खो जाता है। श्रापको ऐसा लगेगा व खेलकर थके हुए नन्हें बच्चे मई के महीने में जब वगीचों में फूल भरते हैं— एकान्त स्थान में चुपचाप सो गए हैं। यह वातावरण श्रापकी भावुकता के स घुलिमल जाता है श्रीर यथार्थ तथा कल्पनाएं मिलकर जैसे एक हो जाती हैं

इस प्रकार के मिठास भरे हश्य माहाव पर भी विना प्रभाव डाले न सके। भले ही वह कितना भी म्रस्थायी रहा हो। परन्तु स्वर्ण की ये रहस्यम कृंजियां उसके भ्रपने गुप्त खजाने को जैसे खोल तो रही थीं फिर भी उसक्ष स्वास-गित से वह सब मिलन हो जाता था।

श्रोह ! हरे-भरे मैदानो ! श्रोह ! श्रात्मा में सदा वसन्त-वहार फैलाने वा

१. जहाज के सामने की रेलिंग।

प्राकृतिक दृश्यो ! यों इस सांसारिक जीवन की लम्बी ग्रनावृष्टि से तुममें सूखा भी फैला हुआ है, कहीं-कहीं, भुलसन भी है-इस पर भी मनुष्य आराम कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है वैसे ही जैसे वछेड़े-घोड़े सुवह-सुवह घास पर लोटते हैं। यही नहीं, हवा में उड़ते हुए समय के कुछ क्षराों में उस हरी-भरी ास पर वह छितरी श्रोस की वूंदों के रूप में जीवन के श्रमरत्व का रसपान हर सकता है, ज्यों यहां से स्वर्ग तक यह शान्ति श्रीर श्रानन्द छाया हुश्रा है। रन्तु जीवन के ये उलके हुए तारों के ताने-वाने ऐसे बुने हुए हैं जैसे शान्ति के गने के ऊपर तूफ़ानों का वाना पड़ता हो श्रीर एक-एक तूफ़ान का घागा हर गान्ति के घागे के सामने स्राता हो । इस जीवन में स्थिरतापूर्वक कोई उन्नति ाहीं है । वन्धनों की जकड़न में हमारी प्रगति रुकी रहती है । ग्रन्त में हरेक की इहरना पड़ता है। 'अगर' अथवा अनिस्यरता ने मानवमात्र को येर रखा है। जन्म के पूर्व की ग्रनिश्चितता, बालपन के ग्रन्हड़ विश्वास, किशोराबस्या एवं गौवनावस्या के भ्रम (जो सर्वसावारण की अवनित का कारण वनते हैं), तय पंदेहवाद, श्रविद्वास—ये सब मनुष्य को श्रस्थिर बनाए रहते हैं। हाँ, एक वार चक्कर लगा लेने के वाद हम फिर घूमते हैं और फिर वही जन्म की पूर्वा-वस्या, वालपन, योवन एवं प्रोढ़ावस्या ग्रीर ग्रगर-मगर में घिरकर चक्कर काटते रहते हैं। परन्तु ग्रन्तिम वन्दरगाह, ग्राखिरी ठिकाना, कहां है ? कहां हम ग्रपने जहाज का लंगर दुवारा नहीं उठाएंगे ? हम कहां ठहरेंगे ? किस पर्दें में छिपा हुमा यहां म्राकाश सारी दुनिया पर छाया हुमा है जहां दुर्जी से दुर्जी भी सब कुछ भूल जाता है ? इस ग्रनाय जीवनरूपी शिशु का वास्तविक पिता कहां छिपा हुम्रा है ? हमारी ग्रात्माएं उन ग्रनाथों की-सी हैं जिनकी श्रविवाहिता माताएं उनके गर्म बार्या करने पर ही मर जाती हैं। हमारी उत्पत्ति का वास्तविक उद्गम—हमारे पितृत्व का रहस्य हमारी क्रजों में छिपा हुमा है। वही हमकी कुछ सीखना-सममना है।

श्रीर उसी दिन श्रपनी नाव पर वैठे-वैठे उस सुनहले समुद्र में वहुत गहराई तक देखते हुए स्टारवक धीमे से बुदबुदाया:

"ग्रमाप सीन्दर्य ! जिसको किसी प्रेमी ने ग्रपनी छुवा पत्नी के नेत्रों में भी शीयद ही कभी देखा हो ! — दार्क ! तू ग्रयने दांतों की चप्टलाहट के सम्बन्ध में मुभसे कुछ मत कह । न ही ग्रयना राखसी ढंग मुन्दे बता । कुछ देर को विस्वास हारा वास्तविकता को दूर हो जाने दे। कल्पना हारा स्मृति को भूल ज मैं बहुत गहरे में देखता हूं श्रीर कुछ विश्वास करता हूं।"

एक मछली की तरह स्टब भी अपनी चमकती हुई आंखों से उस र प्रकाश-आभा को देखकर उछल पड़ा:

"में स्टब हूं, श्रीर स्टब का श्रपना इतिहास है; परन्तु स्टब सीगन्ध है कि वह सदा ही खुश रहा हैं!"

#### ६४

जब भ्राहाव का हारपून तैयार हो गया तो उसके कुछ हफ्तों बाद वा छिषक चित्ताकर्षक एवं भ्रानन्ददायक हो गया था ।

वह नन्तुकेत का एक जहाज था—'वैचलर' जिसने तेल के आखि में भ्रभी-भ्रभी पचड़ ठोकी थी भ्रौर उसकी फूटन को ठीक किया था। श्र एक छुट्टी के दिन के-से कपड़ों में प्रसन्ततापूर्वक इस पर भी हर्ष का भूठ लिए हुए वह अपने घर की भ्रोर मुड़ने के पहले, समुद्र में दूर-दूर छितरे के बीच चल रहा था।

मस्तूल के ऊपर के तीन ग्रादमी ग्रपने-ग्रपने टोपों में लाल रंग के कपड़े की छोटी फंडियां फरफरा रहे थे। पीछे की ग्रोर एक व्हेल-नाव नीचे लटक रही थी ग्रीर जहाज के ग्रागे के खम्भे के सहारे एक व्हेल-नाव नीचे लटक रही थी ग्रीर जहाज के ग्रागे के खम्भे के सहारे एक व्हेलिया जवड़ा हिल-डुल रहा था जिसकी उन्होंने पिछली बार मारा था। चिह्न, फंडियां तथा सब रंग के फंडे उसके रस्सों में हर तरफ बंधे। इलिया की तरह की उसकी तीनों छतों पर स्पर्म व्हेल के दो-दो पीप इज उसके ऊपर बड़े मस्तूल के वाएं-वाएं उसी कीमती तेल के पीपों को खोल पतले मारतील लटकते दिखाई देरहे थे। उसके मुख्य हिस्से में पीतल लम्म लापरवाही से लटक रहा था।

वाद में पता चला कि इस 'वैचलर' को बहुत सफलता मिली थी। श्रिधिक श्राश्चर्य की वात यह थी कि उसी समुद्र में शिकार करने वाले जहाजों को पूरे एक महीने तक एक भी शिकार हाथ नहीं लगा था। इत

इकट्ठा हुआ कि न केवल गोश्त और रोटी के पीपे साली किए गए विकासित होते में जो भी जहाज उसे मिला उससे उसने तेल भरने को वर्तन गांगे, जिल्ले होता पर, अफसरों के कमरों में और इघर-उघर रखा गया। किया की पत्तपून की जेवों को छोड़कर प्रत्येक जहाजी ने एक-एक वर्तन, फाला, गहां गक कि हारपून के छोटे-छोटे साँकेट तक कीमती तेल से भर लिए।

ज्यों ही यह भाग्यशाली जहाज भावुक पिकोड के गामंग धामा निम्मी पानी करार किले से बहुत-से ढोलों के बजने की धावाजों धान लगीं। यही गहीं, यह ज्यों-ज्यों नजदीक धाला गया उसके धादमी तेल के वर्तनी की भाग्य गांव हो गए जिस पर काली मछली के पेट की खाल ढकी हुई थी। छीट केम पान पार लोग और हारपूनर जैतून के तेल के रंग की छोकरियों के माथ अनुमान पार ये जिन्हें वे 'पालीनेशियन' ढीपों से उड़ा लाए थे। पर्व्याकार्य की हुई गुन नाव—वड़े मस्तूल और धागे के मस्तूल के बीच में रूटी हुई थी दिए कर जिले थिए के नीग्री—व्हेल की सफेद हुड़ी की बनी हुई उमहत्वार पार्थी पर किराज परिकार उत्साह में नाच रहे थे। कुछ लोग देल के अपन्ति में कार की मन्त्र के बीच की हुई और पर्वा की मन्त्र के लोग एक साथ जोर-जोर से चिल्लान हुए मनी हुई और को किराज के लोग एक साथ जोर-जोर से चिल्लान हुए मनी हुई और की करिए को छो परिवार के लोग हो की बेकार ईंट और गारा समुद्र में छेने जा रहे ही।

चम जहाज का लार्ड और मालिक—कतात—इनर्ग की श्री है कि

मत करना," मुस्कराते हुए दूसरे कप्तान ने उत्तर दिया—"ग्राम्रो; मेरे जहा

"तुम बहुत खुशियां मना रहें हो । चलते जाग्रो । कुछ ग्रादमी नष्ट हुए ?" "ज्यादा नहीं—केवल दो, वे भी द्वीपों में रहने वाले । वस—लेकिन जहाज

पर ब्राम्नो, पुराने साथी, इघर ब्राम्नो । तुम्हारी भौंह का यह कालापन मैं ठीक कर दूंगा । इघर ब्राम्नो । मस्ती में भूमता हुम्रा यह जहाज घर की श्रोर जा

"यह जानने वाला परन्तु कैसा विचित्र मूर्ख है !" श्राहाव बुदबुदाया, तव जोर से वोला—"तुम कहते हो कि तुम्हारा भरा हुआ जहाज घर की श्रोर जा रहा है; तब मेरा खाली जहाज परदेस जा रहा है। इसलिए तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने जाऊंगा। सब पाल ताने रहो श्रीर हवा का रुख पकड़े रहो।"

इस प्रकार एक जहाज ख़ुशी में हूवा ठंडी हवा के साथ वह रहा था और दूसरा किनतापूर्वक उससे लड़ता जा रहा था और यों दो जहाज जुदा हो गए। दूर जाते हुए 'वैचलर' को पिकोड के जहाजी अपनी गम्भीर नज्रों से लगातार देख रहे थे परन्तु अपनी ख़ुशी के बहाव में 'वैचलर' के जहाजी उनकी गड़ी नजरों) की तिनक भी परवाह नहीं कर रहे थे।

श्राहाव ने उसी समय, रेंलिंग पर भुके-भुके ही, घर की ग्रोर जाने वाले जहाज़ को देखते हुए जेव से एक कीशी निकाली जिसमें नन्तुकेत की वालू भरी हुई थी श्रीर इस प्रकार वह भूली-विसरी स्मृतियों में हुव गया।

# ξų

जीवन में ऐसे अवसर कम आते हैं जब भाग्य की कृपा हम पर होती है। ों कभी-कभी जवास होने पर कुछ अनुकूल वातावरण भी हमें मिल ही जाता और इसमें प्रसन्नता भर उठती है। पिकोड का भी यही हाल हुआ। खुशी में वे 'वैचलर' से मिलने के अगले ही दिन व्हेलें दिखाई दीं और उनमें से चार ारी गई—एक का शिकार खद आडाव ने किया। दोपहर हुए काफी देर हो चुकी थी और उस लाल लड़ाई की सभी औप-वारिकता समाप्त हो चुकी थी और सांभ्र के सागर और आकाश में सूरल और हेल—दोनों ही एक साथ हुवे। तव उस आनन्द और शोक में माला लेकर की जाने वाली प्रार्थनाएं जैसे उस गुलावी हवा में गुंथ गईं मानो मनीला द्वीप की वे पवित्र घाटियां जो हरियाली से आच्छादित हैं; और स्पेन की मैदानी सर्द हवा; और इच्छानुसार आने वाला जहाजी—संघ्याकालीन मंत्रों को पुनगुनाने के लिए समुद्र पर गया है।

तसल्ली—जिसमें वह श्रीर गहरा इव गया—पाया हुश्रा श्राहाव व्हेल से दूर हटकर पीछे जा वैठा श्रीर श्रन्तिम मृत्यु को उस स्थिर व शान्त नाव गर से एकटक निहारने लगा; क्योंकि वह विलक्षरण दृश्य प्रत्येक व्हेल के मरते समय दिखलाई देता है। सर का सूरज की श्रीर घूम जाना श्रीर इस प्रकार समास होना—वह विचित्र दृश्य उस शान्त संघ्या को ऐसा श्रनोखा लग रहा या जैसा उसने उस रूप में पहले कभी श्रनुभव नहीं किया था।

"मृत्यु के क्षणों में उसकी गित-विधि कैसी विचित्र थी जव वह धीरे-घीरे किन्तु स्थिरतापूर्वक उस श्रोर ही घूमती चली जा रही थी श्रोर अपनी श्रन्तिम श्रद्धांजिल श्रिपित कर रही थी। वह भी श्रीम की पूजा करती है। वह उस विशाल सूर्य की प्रजा है श्रीर उसके प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती है। इन दयाई तेत्रों को ऐसा श्राकर्षक हश्य देखना चाहिए। देखों! इधर देखों! पानी की इन घुमेड़ों के वीच; मनुष्य के समस्त दु:खों श्रीर वेदनाशों को चीख-चिल्लाहटों से दूर; इस खरे श्रीर निष्पक्ष समुद्र के वीच; जहां रिवाज के श्रनुसार कोई भी शिला श्राधार नहीं वनती; जहां चीन में प्राचीन काल से ये लहरें खामोश श्रीर निर्वाक् लोगों पर बहती चली श्राई हैं जैसे ये तारे 'नाइचर' के श्रनदेखे उद्गम स्थल पर चमकते रहते हैं; यहीं, यहां भी सम्पूर्ण विश्वास के साथ जीवन—सूर्य की श्रोर मुख करके मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन देखों! मरने के फौरन वाद ही, मौत उस लाश को घेर लेती है श्रीर उसे किसी दूसरी श्रोर घुमा देती है।

"ग्रोह ! तू ग्रर्ढ प्राकृतिक काले रंग का हि

१. श्राफ्रीक की एक नदी।

उपर ही, इस उजाड़ समुद्र की गहराई में अपना कहीं अलग साम्राज्य स्थापित किया है। और तूरानी, मलका ! तू अष्टा है ! तू ईमानदारी से उस सर्वभक्षी तूफ़ान के बीच ही मुक्तसे बोलती है और तब उस फुसफुसाहट में वे मृत्यु-संस्कार शान्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस मरती हुई व्हेल ने सूर्य के सामने अपना सर करने के बाद दुवारा घूम जाने पर मुक्ते प्रभावित नहीं

किया है।

"ग्रोह! तिगुए रूप में घेरा डालने दाली महिमामयी शिनत ! ग्रोह! कंचे उठने वाले इन्द्रधनुप के-से फव्वारे!—वह दावती है, यह उछालता है—परन्तु सब व्यर्थ। ग्रोह व्हेल! सब वेकार है। उस तेज सूर्य से तू कुछ सान्त्वना चाहती है जो जीवन को केवल खींचता है; लौटाता नहीं। इस पर भी तेरा ग्राधा काला रंग—ग्रानिश्चित ग्रंधियारे की तरह—गर्वीले किन्तु ग्रानिश्चित विद्वास की ग्रोर खींचता है। तेरे सब वेनाम घोल या मिश्रग्रा, यहां मेरे नीचे वह रहे हैं। ग्रापनी सांस के साथ में कभी जिन्दा चीजों के बीच में तैरता रहा था—जैसे वायु, लेकिन ग्रव मुभे पानी के भारीपन की तरह तैरना पड़ रहा है।

"तू प्रसन्न रहे ! हमेगा प्रसन्न रहे ! ऐ समुद्र ! जिसकी अनन्त उछालों में ही केवल शान्ति प्राप्त होती है । पृथ्वी पर पैदा होने वाला मानव जल अथवा समुद्र में समा जाता है । यों वे पहाड़ियां और घाटियां मेरी माताएं थीं; परंतु ऐ लहरो ! अब तुम जैसे मेरे दक्तक भाई हो ।"

### ĘĘ

उस शाम को जो चार व्हेलें मारी गई थीं वे दूर-दूर पड़ी हुई थीं; एक पालों की श्रोर थी; एक उससे कम दूर पर पीछे की श्रोर, एक उपर श्रीर एक वगल में। ये तीनों रात होने के पहले-पहले लाई गई थीं। परन्तु श्रागे बाली सुबह से पहले नहीं श्रा पाई थी। जिस नाव ने उसका शिकार किया था वह श्राहाव की थी श्रीर समुची रात उस बहेल के पास ही खड़ी रही थी।

मरी हुई व्हेल के फव्वारे वाले छेद में एक खम्भा ठीक दिया गया या

जिसके ऊपर का लैम्प व्हेल की काली और चमकदार पीठ को प्रकाशित करता रहा था। साथ ही उसकी रोशनी से समुद्र की लहरें भी मुस्करा रही थीं।

पारसी को छोड़कर ग्राहाव ग्रीर वाकी जहाजी सोए हुए थे। वह छोटी मछितयों को — जो वहेल के पास उछल-उछलकर ग्रा रही थीं — समूची रात वैठे हुए देखता रहा था। मछितयों के ग्राते ही वह उसकी पूंछ के पास देवदार के हत्के तख्तों से खुट्-खुट् की ग्रावाज कर देता जो ऐसी लग रही थी, जैसी गोमोराह के भूत क्षमा न पाने पर, भुंड के भुंड, ग्रस्फाल्टिटीज के निकट हवा में फड़फड़ाते फिरते थे।

नींद की भपिकयां दूर करके श्राहाव पारसी के सामने श्राया। वे राग्नि की उदासी में घिर गए क्योंकि उस जलमग्न दुनिया में उन्होंने उन मरते हुए श्राखिरी जीवों को देखा था।

"मैंने स्वप्न में उसे फिर देखा," वह बोला।

"वे ही लाशें ? बुड्ढे, क्या मैंने नहीं कहा था कि न लाश ही तेरी होगी न कफन; न लाश ले जाने वाली गाड़ी, न सन्दूक ?"

"समुद्र में मरने वालों को गाड़ी कहां मिलती है ?"

"बुड्ढे ! में कहता हूं कि यात्रा में मरने से पहले तुमको इस समुद्र में लागों की दो गाड़ियां देखनी होंगी; एक जिसको इन्सानी हाथों ने न बनागा है श्रीर दूसरी ऐसी लकड़ी की जो अमेरिका में पैदा हुई है।"

"ग्राह! पारसी, वह वड़ा अनोखा दृश्य होगा!—एक लाग की गार्टी श्रीर उसकी कलगियां लहरों के साथ समुद्र में तैरें जैसे क़फन उठाने याने। सूत्र!"

"तुम्हें विश्वास हो या न हो परन्तु तुम तब तक नहीं भर मक्ष्णे उड़ दक्ष तुम्हें वह दीख नहीं जाएगी, बुढ्ढे।"

"ग्रीर तुम ग्रपनी वावत क्या कहते हो ?"

"यों मैं श्राखिर में ही ग्राया लेकिन तुम्हारे पाइसट मी तरह में नुमन उहने ही जाऊंगा।"

"अगर ऐसा हो भी—जीर तुम पहते पते जागी तथा में किंद्र जाई के तुम मुक्ते रास्ता दिखाने के लिए मेरे सामने भा जरूर जाना; कर्रां कर्व जो मेरे पाइलट ! तो जो कुछ तुम गता पहे हो तस गर्म किंद्र कर्व कर्व जा अभी दो संकल्प हैं कि मैं मोबी दिया भी जात तुंगा और न्वमं कर्व कर्व

"बुड्ढे ! एक श्रीर प्रतिज्ञा करो," उस उदासी में जुगनू की तरह श्र श्रांखें चमकाते हुए वह बोला—"सन की रस्सी ही केवल तुम्हें मार सकती

"तुम्हारा मतलव है फांसी—तव तो में जल और थल पर अमर हूं। श्रीर थल पर अमर हूं," उपहास करते हुए श्राहाव ने कहा।

दोनों ही फिर खामोश हो गए जैसे वहां कोई न हो। सवेरा हो ग कंघते हुए जहाजी उठ वैठे। दोपहर तक मरी हुई व्हेल जहाज पर ले गई।

#### 69

श्रन्त में लाइन का मौसम पास या गया श्रीर हर दिन अपने केबिन निकलकर जब श्राहाब अपने सामने हिन्ट दौड़ाता तो सतर्क डांडेवाला दिखावटीपन से उसकी सीढ़ियों को पकड़ लेता श्रीर उत्कंठित मल्लाह रस्से श्रीर लपक जाते श्रीर वहां खड़े होक्र वे कील से ठुके डवलून पर नजरें ग रहते। भूमध्य रेखा की श्रीर जहाज के रुख करने की श्राज्ञा पाने के लि उतावले हो रहे थे। समय रहते श्राज्ञा मिली। तेज धूप पड़ रही थी श्राहाब श्रपनी ऊंची नाव के श्रागे बैठा हुशा सूर्य को देखकर प्रतिदिक्त संचालन के निर्णाय के सम्बन्ध में सोच रहा था।

जापान सागर में गिमयों के दिन स्फूर्तिदायक श्रीर चमकीले होते हैं।
तेज चमक वाला सूर्य जैसे सागर के गरम श्रीर श्रमाप प्याले का प्रतिविम्ब श्रासमान जैसे चमकदार वार्निश किया हुश्रा दिखाई देता है। बादलों का कोई चिह्न नहीं रहता। क्षितिज जैसे तैरता रहता है। इस उतावनी ला की स्पष्ट भलक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर के सिंहासन भव्यता मुस्करा रही हो। श्राहाब के नवाडरैन्ट में रंगीन शीशे लगे हुए जिससे सूर्य की गर्मी को देखा जा सकता था। जहाज के हिलने-डुलने के साथ

१. प्राचीन स्पेन का एक सोने का सिवका ।

२. सामुद्रिकों का सूर्य की जंचाई मापने का यन्त्र।

री हिल-डुल रहा था ग्रीर उसकी ग्रांखें ग्रासमान को देखने वार्ल त्गी हुई थीं। कुछ मिनट तक उसकी नज़र इस इन्तजार में टिक पूर्य ग्रपनी चरम सीमा पर पहुंचता है।

जब वह ध्यानस्य था—जहाज के डेक पर पारसी उसके पी मुका हुआ था और आहाव की ही भांति अपना सर लटकाकर सू या। अंततः इच्छित हत्य दिखाई दिया और अपने हड्डी वाले टिकाते हुए आहाव ने गणना की और सोचा कि उपयुक्त समय तब क्षिणक मानसिक कल्पनाओं में वह जाने के अनंतर उसने पुन्देखा और अपने आपसे बुदबुदाया:

"तुम सागर के संकेत ! तुम ऊंचे और शक्तिशाली पथप्रदः सच-सच वताओं कि मैं कहां हूं—और क्या तुम तिनक भी सकते कि शागे मैं कहां होऊंगा ? और क्या तुम यह नहीं वता समय मेरे श्रासपास दूसरी और कीन-सी वस्तु जीवित है ? मोवी इस समय तुम उसे ज़रूर देख रहे हो । मेरी ये श्रांखें उस रिष्ट जो इस समय उसे श्रवच्य देख रही होंगी । ऐ सूर्य ! जिसे कोई उस तक तुम्हारी पहुंच है ।"

तव अपने क्वाडरैन्ट पर दृष्टि गड़ाते हुए और उसके अनेक हुए उसने पुन: फांका और उसका बड़वड़ाना जारी रहा—"पा तेज-तर्रार एडिमरल, कमोडोर और कैंप्टेन लोगों का बच्चों का-र तेरी ताकत और चालाकी की प्रशंसा करता है। इतने पर भं सूर्य किस कोएा पर है इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं बतात वूंद जल और वालू का एक कएा कल कहां होगा यह तू नह अपनी पुंसत्वहीनता से तू सूर्य का भी अपमान करता है। विज्ञ और तेरा यह खिलोना वेकार, और वे सब वस्तुएं भी व्यर्थ नजर को, दूर आकाश की ओर ले जाती हैं, जिनकी सजीव मुलसा देती है। श्रो सूर्य ! तेरी रोजनी से मेरी शांसें अस्त

है!"—उसको डेक पर फेंकते हुए वह वोला—"मैं अपने सांसारिक मार्ग ह अब आगे कभी भी तेरे द्वारा नहीं देखूंगा। जहाज की कम्पास और गएा वाले यंत्र ही मेरा रास्ता दिखाएंगे। इन्हीं से मैं समुद्र में अपनी स्थिति ज सक् गा। हां।"—नाव से उतरकर डेक पर आते हुए वह बुदबुदाता गया-"इसलिए ऐ नीच वस्तु! मैं तुभे कुचलता हूं जो इतनी कमजोरी से आसम की और इशारा करती है। मैं इसे नष्ट करता हूं।"

इस प्रकार वड़वड़ाते हुए उस सनकी बुड्ढे ने अपने एक जिन्दा और एक म हुए—दोनों पैरों से उसे रींद डाला। आहाव जैसे खुश हो रहा था और साम खड़ा हुआ निश्चल पारसी वह सब देख रहा था। अपने कप्तान की उस सन की बात जानकर सभी जहाजी आगे की किलेबंदी के पास इकट्ठा होकर तब त आपस में फुस-फुस करते रहे जब तक आहाव ने आगे बढ़कर नहीं पुकारा-"रस्सों की ओर! पतवारें आगे करो!—चरावर से!"

स्टारवक पिकोड की चाल का अनुभव करते हुए खड़ा था और श्राहाव व वकवास को भी सुन रहा था।

"में कोयलों से ठसाठस भरी आग के सामने बैठकर उसकी जलन थीं चमक को देखता रहा हूं। अंत में उसे मैंने धीरे-धीरे समाप्त होते भी देखा है समुद्रों के बुड्ढे आदमी! तेरी जिंदगी की इस सब तेजी के बाद क्या बचेगा बस राख का एक ढेर!"

"ऐ!" स्टब चिल्लाया—"लेकिन समुद्री कोयले की राख। घ्यान रह रवक! समुद्री कोयला न कि तुम्हारा वह चारकोल या साधारण कोयला हां-हां! मैंने आहाव को वड़बड़ाते सुना है—'मेरे इन अनुभवी हाथों किसी ने ताश के पत्ते दे दिए हैं और कसम खिलाई है कि मैं उन्हें जह खेलूं। दूसरा कोई नहीं।' श्राहाव! तू काम ठीक करता है। इस केल में ह जिओं और इसी में ही मरो।" ारम और सुहाने मौसम में जहरीले से जहरीले सांप बढ़ते-पलते हैं; ताजी हिरियाली की जीतल छांव में ही वंगाल का शेर फैलकर आराम करता है। साफ़ और चमकदार आसमान में ही भयंकर तूफ़ान छिपे रहते हैं; ज्ञानदार क्यूबा उन भंभावातों और तूफ़ानों से परिचित है जिन्होंने उत्तर के अनदेखे और अबड़-खावड़ स्थानों पर आक्रमण नहीं किया। इसीलिए जापान के उस चमकते हुए समुद्र में मल्लाहों ने भयानक अन्धड़ और टाइफून (तूफ़ानों) का मुक़ावला किया। बहुत बार ऐसा होता है कि अलसाए और नींद में वेसुध किसी नगर पर उज्ज्वल-नील आकाश से तूफानों के वम फूट पड़ते हैं।

उस दिन शाम तक, पिकोड के पाल फट गए ग्रौर खाली खम्भे तूफ़ान से लड़ते रहे, जो उस दिन सीधा पिकोड पर हावी हो गया था। जब ग्रंबेरा घिर ग्राया तो सागर ग्रौर ग्रासमान तूफ़ान से घू-धू करने लगे; विजली कड़कती रही जिससे दिखाई दिया कि मस्तूल के इघर-उघर पालों के चिथड़े सिमट गए हैं ग्रौर जैसे उस ग्रंघड़ के गुस्से का पहला प्रकोप उन्हीं पर हुग्रा है।

मस्तूल के एक रस्से को पकड़े हुए स्टारवक छोटे डेक पर खड़ा था। दूर आसमान में विजली की हर कौंच पर दिखाई दे जाता था कि कितना विनाश और हो चुका है। स्टब और फ्लास्क लगातार आदिमयों को हुक्म दे रहे थे। परन्तु उस समय उनके सब प्रयत्न विफल होते दिखाई दे रहे थे। क्रेन की चोटी पर उठाए जाने के बाद भी आहाब की नाव आगे के डेक पर नहीं वच पाई। घुमेड़ें लेती हुई समुद्र की तूफ़ानी लहरों ने ऊचे उठकर जहाज पर थप्पड़ लगाने शुरू किए और एक फोंके ने तो कपरी रेलिंग को पारकर अन्दर पानी भर दिया। सभी भीग गए।

"वहुत बुरा हुग्रा, बहुत बुरा हुग्रा, मि० स्टारवक !" स्टब चीखा— "लेकिन समुद्र तो ग्रपना काम करेगा ही। ग्रकेला एक स्टब तो उससे नहीं लड़

मेविसको की खाड़ी में स्थित पिश्चमी द्वीप-समूह का एक द्वीप ।

सकता। मि॰ स्टारवक ! आप जानते हैं कि टकराने से पहले कोई लहर दूर से चलती है और सारी दुनिया में दौड़ जाती है। उसके वाद वसन्त है। लेकिन मेरी दौड़ शुरू करने के लिए तो सिर्फ़ यह डेक ही है। लेकिन मित करो; यह भी आनन्ददायक ही है; इस पुराने गीत में तो यही कहा गया है

श्रोह ! श्रत्यड़ है खुशमिजाज़ श्रौर जोकर!है व्हेल पूंछ फटफटाती है जो श्रपनी;

"कैसा मसखरा, खिलाड़ी, ऊघमी, मनमोजी, हंसोड़ श्रीर जादू-टोने है यह समुद्र श्रोह !

> वह श्रपने श्राप वहता है, उछलता है, उसका मधुर पेय भाग देता है— वह चटखता श्रोर चौंकता है,—

"कैसा मसखरा, खिलाड़ी, ऊथमी, मनमौजी, हंसोड़ श्रीर जादू-टोने व यह समुद्र, श्रोह!

> तूफ़ान जहाजों को करता है चूर-चूर, वह वहकर जैसे ग्रोठ चटकारता है— जैसे उस पेय का ले रहा हो जायका,—

"कैसा मसखरा, खिलाड़ी, ऊघमी, मनमौजी, हंसोड़ श्रीर जादू-टोने वा समुद्र, श्रीह !"

"ठहरो स्टव", स्टारवक चिल्लाया—"यह तूफ़ान श्रा रहा है श्रीर ाजा हमारे रस्सों के बीच बजा रहा है लेकिन श्रगर तुम बहादुर हो तो इ ी शान्त रहो।"

"लेकिन मैं वहादुर आदमी नहीं हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं व । मैं डरपोक हूं और अपने को हिम्मत बंधाने के लिए गाता हूं। म० स्टारवक मेरी गर्दन उड़ा देने के अलावा कोई तरीक़ा नहीं है जो मुभे । रोक सके। और जब ऐसा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्र गीत गाऊंगा।"

"पागल श्रादमीं श्रगर तेरे श्रांखें नहीं हैं तो मेरी श्रांखों से देख।"

"नया! ग्रादमी चाहे जिलना देवकूफ हो लेकिन रात के ग्रंधियारे में तुम किसी दूसरे से ज्यादा कैसे देख सकते ही ?"

"यहां!" स्टब का कन्या पकड़कर मौसम को बताने वाले लोहे के तीर की ग्रोर इग्रारा करते हुए स्टारवक बोला—"क्या तुम यह नहीं समक्त रहे हो कि तूफ़ान पूर्व से ही ग्रा रहा है, जियर ग्राहाब मोबी डिक के शिकार के लिए जाना चाहता है? वही रास्ता जो उसने दोपहर को तय किया था। उसकी नाव को सामने देखो। स्टोव कहां है? भले ग्रादमी! पीछे बाले पालों की तरफ जहां वह खड़ा होता है। ग्रव ग्रगर नुम्हें गाना ही है तो जहाज से वाहर कूद जाग्रो ग्रीर गाग्री।"

"मैं तुम्हारी बात, आधी भी नहीं समक पाया। हवा में क्या है ?"

"हां, हां ! उत्तमाशा अन्तरीप से होकर नन्तुकेत के लिए सबसे छोटा रास्ता है", स्टब के प्रश्न की ओर घ्यान न देते हुए स्टारवक अपने आप बुदबुदाया । "इस तूफ़ान से, जो हमको पीस डालने के लिए आया है, हम तभी वच सकते हैं जब घर की ओर चल दें । सामने हवा के रुख की तरफ़—सर्वत्र ग्रंघियारा है, विनाश है; परन्तु दाहिनी तरफ़ घर की ओर, मैं देखता हूं कि रोशनी की चमक है लेकिन उसमें आसमानी विजली की चमक नहीं।"

इसी समय, उस भयंकर अन्यकार के वीच में जो शान्ति और उदासी छाई हुई थी उसमें विजली की कींच के साथ एक आवाज सुनाई दी और फ़ौरन ही सबके ऊपर से अन्यड़ और तूफ़ान घुमेड़ें लेने लगा।

"कीन है ?"

"त्रोल्ड यन्डर !" अपने पिवट होल ते से किलेवन्दी की ग्रोर वढ़ते हुए श्राहाव बोला।

जिस तरह ऊंची हवेलियों में विजली से वचाव करने के लिए ऊंचाई से लोहा लाकर नीचे घरती में गाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार जहाजों में भी वैसा ही लोहा ऊंचे मस्तूल में लगा रहता है जो पेंदे से बहुत नीचे पानी में डाल दिया जाता है। इसी को 'लाइटनिंग रॉड' कहते हैं।

"रॉड ! रॉड !" जहाजियों से स्टारवक चिल्लाया क्योंकि आहाव के वहुत

१. वह छेद, जिस पर भ्राहाब भ्रपना बना हुन्ना पैर टिकाता था ।

पास स्रभी-स्रभी विजली कौंघ गई थी—"जल्दी करो !"

"ठहरो !" आहाव चिल्लाया—"हम लोगों का पक्ष कमजोर है तो क्या, मुकावला वरावरी का होने दो । यों मैं एक रॉड हिमालय और दूसरी ऐंडीज पर लगा दंगा जिससे सारी दुनिया विजली के खतरे से बची रहे।"

"वह सामने देखिए!" स्टारवक चिल्लाया—"कारपूर्सैन्ट्स! कारपूर्सैन्ट्स!"

ग्रागे के यार्ड के सभी कोनों पर पीली ग्राग चमकने लगी ग्रीर त्रिशूल की तरह के लाइटिंग रॉडों के हर छोर पर सफेट रंग की लपटें उठने लगीं ग्रीर तीनों ऊंचे मस्तूल उस गन्धक की हवा से जलने लगे जैसे मोम की तीन भारी मोमवित्तयां वेदी के सामने जल रही हों।

"मत फिक करो नाव की ! उसे जाने दो !" स्टब चिल्लाया क्योंकि उमड़ता हुया समुद्र उसकी छोटी नाव पर उछल रहा था और उसके रस्सों में उसका हाथ पिचकर रह गया था। "नाश हो इसका !"—पीछे हटते ही उसने ग्राग की लपटों को देखा और चिल्लाया—"कारपूरीन्ट्स, हम सब पर दया करो।"

जहाजियों के लिए करामें खाना बड़ा श्रासान है। वे शान्ति की सुस्ती में श्रीर तूफ़ान की किटकिटाहट में कसमें खाएंगे। वे बड़े मस्तूल के सामने के फैले हुए यार्ड से गालियां देंगे श्रीर तब उनमें से कई श्राराम पहुंचाने वाले समुद्र में भूले की तरह हिलकोरें लेंगे लेकिन अपनी पूरी यात्रा में मैंने इस प्रकार कसमें खाते कभी उनको नहीं देखा। शब जहाज पर परमात्मा की जलती उंगलियां जैसे टिक गई हैं।

जब यह पीली आग सामने जल रही थी तभी जहाजियों के कुछ शब्द मुनाई दिए जो एक भीड़ में ऊपर की किलेबन्दी के पास खड़े थे और उन सब-की आंखें उस गन्धक की जलन पर चिपकी हुई थीं जैसे दूर छितरे हुए टिम-टिमाते नक्षत्रों का समूह एक जगह इकट्ठा हो। उस अुतही आग से प्रभावित भीमकाय नीओ डैग्गू अपने शरीर के वास्तविक ढांचे से तिगुना हो गया और ऐसा काला घुआं-सा दिखाई देने लगा जैसे वह तूफ़ान वहीं से उठ रहा हो। टाशटेगों के खुले हुए मुंह में उसके सफेद दांत चमक रहे थे और ऐसा दीख

१. दक्षिणी श्रमेरिका की उत्तर-दक्षिण की विस्तृत पर्वत-श्रेणी।

रहा या जैसे कारपूर्तैन्द्स से वह भी छू गया है। उस विलक्षण रोशनी र्क नलन में 'क्वीकेग' के हाथ के छापे उसके शरीर में जलती हुई शैतान की नील गाग की तरह लपटें दे रहे थे।

वह ग्राकिस्नक घटना ग्रन्त में समाप्त हुई ग्रीर साथ ही दूर दिखाई दें ।।ली पीली ग्राग भी समाप्त हो गई तथा एक वार फिर पिकोड ग्रीर उसप हिने वाली हर ग्रात्मा जैसे खामोशी में डूव गई। सब तरफ़ सन्नाटा खि। ।। एक-दो मिनट बीतने पर स्टारवक किसी को धक्का देते हुए ग्रागे व।।। वह स्टब था। "मले ग्रादमी! ग्रव क्या सोचते हो? मैंने तुम्हारी ची। ग्री थी। वह ग्रावाज वैसी तो नहीं थी जैसी तुम्हारे गाने के समय थी।"

"नहीं, नहीं, वैसी नहीं थी। मैंने कहा कि कारपूसैन्ट्स हम सब पर दर हरो श्रीर में श्रव भी सोचता हूं कि वे करेंगे। परन्तु क्या वे केवल लम्बे मुं शालों पर त्या करते हैं?—क्या तेज हंसने के लिए उनके पास मुंह नहीं हैं मि० स्टारक ! इघर देखों—लेकिन इस घने श्रंबरे में कैंसे देखा जा सकत है ? मेरी वात सुनो। मेरा ख्याल है कि मस्तूल की वह आग सौभाग्य व नेवानी थी क्योंकि उन मस्तूलों के नीचे ही व्हेल के तेल का बड़ा गोदाम भर को है! समके। हां, हमारे तीनों मस्तूल व्हेल के तेल की मोमवत्तियों की तर हैं—यह श्रच्छे भविष्य का परिचायक है।"

इस समय स्टारवक ने स्टव के चेहरे की ग्रोर देखा, जो धीरे-धीरे रोशनं में ग्रा रहा था। ऊपर देखते हुए वह चिल्लाया—"देखो, देखों!"—ग्रीर एवं वार फिर, ऊंचे पर, पहले से दूने ग्राहचर्य के साथ, उन्होंने वही पीली ग्राहदेखी।

"कारपूर्सन्ट्स ! हम सब पर दया करो," स्टब फिर चिल्लाया ।

वड़े मस्तूल के नीचे सोने के सिवके और आग के नीचे भुका हुआ पारसी आहाव की देखें रहा था परन्तु उसका सर उससे दूसरी दिशा में डूबा हुआ था; जब कि पास ही, मेहराबदार और ऊपर भूलते रस्सों को मस्तूल से बांध-कर बहुत-से जहाजी आग की चमक से चकाचींय थे और पास-पास खिसक आए थे जैसे वे रस्सों पर वर्र की तरह भूल रहे हों। कौतुक में कोई खड़ा रह गया था, कोई आगे कदम बढ़ा रहा था या कोई हरकुलीज की तरह दौड़ रहा था। अन्य कई डेक से चिपके हुए थे परन्तु सबकी नजरें ऊपर उठी हुई थीं।

"ऐ, ऐ ! ब्रादिमयो !" ब्राहाव चिल्लाया—"उसकी ब्रोर ग़ौर से देखें वह मफेद रोशनी सफेद व्हेल की ब्रोर चलने का इशारा कर रही है। मस्तूल के रस्से मुक्ते दो। मैं उसकी नट्य टटोलूंगा ब्रौर मेरी वात वे समक्तें ब्राग के मुक्तावले में खून की गर्मी ! हां !"

तव घूमकर, अपने वाएं हाय से रस्सा पकड़े हुए और अपना पैर पार पर रखकर उसने सीघे खड़े होकर लपटों के उस त्रिशूल को देखा।

"ग्रो ग्रग्नि की श्रात्मा ! मैंने इन्हीं समुद्रों पर एक ईरानी की तरह ते पूजा की थी और उस घामिक कार्य को तव तक करता रहा जब तक तूने मु जला नहीं दिया जिसका दाग्र ग्राज तक वना हुग्रा है। मैं तुभे बहुत ग्रच तरह जानता हूं। में जानता हूं कि तेरी ठीक उपासना का मतलब है विक्षोह न प्रेम से, न श्रद्धा से तू मेहरवानी करती है श्रीर घृणा से भी तू मारने सिवा श्रीर क्या करेगी; सभी मारे जाते हैं। कोई भी निडर मूर्ख तेरे साम नहीं ग्राता। मुभनें तेरी यह निर्वाक्, निराकार शक्ति मौजूद है, लेकिन मे इस भूकम्प की-सी जिन्दगी की आखिरी सांस तक तेरे प्रभाव के लिए वह न्ती रहेगी। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व श्रीर उसके निराकार रूप में भी साक प वना रहेगा। जहां भी में ग्राऊं, जाऊं मुक्तमें राजसी प्रभाव वना ही रहेगा ग्रं सके सब शाही हक मुक्ते प्राप्त रहेंगे। लेकिन युद्ध एक दर्द है श्रीर घृएगा ए एं! तू अपने प्यार के छोटे से छोटे रूप को लेकर मेरे सामने आ; में ते ामने भुक जाळंगा श्रीर तुभी चूमूंगा । हां, श्रपने वड़े से वड़े रूप में तू दैवि नकर ही सामने आ। यों तेरी शक्ति के प्रभाव से ही जहाजों में समू निया समा जाती है, इस पर भी वह श्रन्तर वना रहता है श्रीर उदासीन ई रहती है। ग्रोह, तू निष्कलंक भ्रात्मा ! तेरी भ्राग मुभे पागल बनाती है ीर श्राग का ग्रसली बेटा होने के कारण में श्रपनी सांस से लपटें तुके। ौटा देता हूं।"

(श्रचानक विजली का वारम्वार कौंघना। नौ लपटें लम्बी-लम्बी, पहर तिगुनी ऊंचाई तक पहुंचती हैं; सबके साथ श्राहाय श्रपनी श्रांखें वन र लेता है, उसका दाहिना हाथ उनको ज़ोर से दावता है )

"मुक्तमें तेरी निर्वाक् श्रीर निराकार शिवत मीजूद है; क्या मैंने ऐसा नह हा ? न मुक्तसे यह भुलाया गया, न मैं इन रस्सों या सम्बन्धों को ही छो हा हूं। तू ग्रन्था बना सकती है लेकिन मैं टटोल सकता हूं। तू समाप कती है लेकिन मैं तब राख बनकर रहूंगा। इन ग़रीब आंखों और जुड़े अद्घा ले। मैं उसे नहीं लूंगा। यह विजली मेरी खोपड़ी के भीतर फा ही है। मेरी ग्रांखों की पुतलियां बरावर दर्द कर रही हैं। मेरा यह मसला आ दिमाग सर से दूर होकर जैसे किसी सुन्न करने वाली घरती पर लोट रहा । ग्रोह ! ग्रोह ! ग्रन्घे होने पर भी में तुभक्षे वातें करूंगा । यों तू रोशनी हैं किन ग्रंबियारे में ही लपलपाती है। लेकिन में ग्रन्धकार हूं जो रोशनी से ाहर कींव रहा हूं; तुभसे दूर हो रहा हूं। भाले थम गए हैं; म्रांखें खोल। खिती है या नहीं ? लपटें जल रही हैं ? ग्रोह, तू बहुत महान है। मुभे ग्रपने ांश के लिए अपार गर्व है। लेकिन तू ही अग्नि-सा तेज मेरा पिता है; अपनी यारी मां का मुक्ते कुछ पता नहीं। श्रोह, कठोर! तूने उसके साथ क्या किया? गही मेरी पहेली है; लेकिन तेरी उससे भी बड़ी है । तु**फे पता न**हीं कि तू कैंसे याई लेकिन तू अपने को अजन्मा कहलाती है। स्रो सर्वशक्तिमान, तू अपने बारे में जो कुछ नहीं जानती मैं श्रपने बारे में वह जानता हूं। ऐ स्पष्ट श्रात्मा ! तुम से ग्रागे कुछ ग्रस्पष्ट चीज भी है जिसका ग्रादि ग्रीर ग्रन्त केवल समय है। प्रह सब सुजन यन्त्रवत् है। तेरे द्वारा, तेरी लपटों के वीच से, मेरी ये भूलसी श्रांखें—उस सबको घुंघला देख रही हैं। श्रोह, तू श्रनाथ श्रग्नि, स्मृति से परे ऐ साघ्वी ! तेरी अपनी भी न सुलक्षने वाली पहेलियां हैं। तेरे अपने कप्ट हैं जिन्हें कोई बांट नहीं सकता । एक वार फिर अपने समूचे कष्ट के साथ में अपनी स्तुति पढ़ता हूं। उठ ! लपक और ग्रासमान को छू ले। मैं भी तेरे साय उछलूंगा। में तेरे साथ जलूंगा। तेरे साथ मिटूंगा-जलूंगा। तेरा विरोइ

करते हुए तेरी पूजा करूंगा।"

"नाव! नाव!" स्टारवक चिल्लाया—"ऐ बुड्ढ़े! अपनी नाव दो इंन्ट्र!"

पर्य की भट्टी में बना हुआ आहाब का हारपून अपने स्थान पर जन्म न्ह्र जिससे व्हेल-नाव का अगला हिस्सा सथा रहा परन्तु समृद्र की बरेड़ों है उन्हें चमड़े का खोल वह गया और उसके नोकीले कांटे से पीली का की नाह की नाह निकलने लगी। किसी सर्प की लपलपाती जीभ की उरह उन कर्मा हम्मूम को जलते देखकर स्टारवक ने आहाब की बांह एकड्कर कहा नाम परमात्मा तुम्हारे विश्व है, बुढ़े आदमी! वैर्थ रहा ! वह कि इन्हें

यात्रा है ! दुर्भाग्य में ही ग्रारम्भ हुई ग्रीर उसी प्रकार चल रही है। महाशय हम लोग घर की तरफ चलें। उसमें ग्रच्छी यात्रा रहेगी ग्रीर वायु भी ग्रनुकूल होगी।"

स्टारवक की वात को सुनकर परेशान जहाजी रस्सों की ग्रीर लपके। एव

भी पाल इघर-उघर नहीं पड़ा रहने दिया गया। सभी लोग बुरी तरह चित्ल रहे थे। परन्तु डेक पर विजलों से जलते हुए खम्भों की चरचराहट की थ्रो बढ़ते हुए श्रीर श्रपने जलते हारपून को खींचकर श्राहाव ने एक टार्च की तरह उसे सब तरफ हिलाते श्रीर विगड़ते हुए कहा कि जो भी मछुग्रा रस्सा डील करेगा उसीको वह हारपून से दाग देगा। उस लोहे श्रीर श्राहाब दोनों को देख कर सभी जहाजी परेशान-से होकर इघर-उघर भागने लगे। तब श्राहाब फि

"सफेद व्हेल को मारने की तुम्हारी सव क्रसमें उसी प्रकार स्थिर हैं जिर प्रकार मेरी। बूढ़ा आहाब दिल, आत्मा, शरीर, फेफड़ों और जीवनी शक्ति रें उसके लिए हढ़ है। तुम लोग यह भी जानते हो कि यह दिल क्या आवार करता है। इघर देखों! इस तरह में अपना आखिरी डर भी भस्म किए देत हूं!" यह कहते हुए उसने एक ही फूंक से आग को खत्म कर दिया।

जिस प्रकार एक ग्रन्थड़ मैदान को साफ कर देता है श्रीर लोग विशाह एत्म के पेड़ों के पास से भाग जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे विजली गिरने के भय श्रीर श्रीधक होता है—श्राहाव के उन श्रन्तिम शब्दों को सुनकर उसी तर मछुए घवराकर उससे दूर हो गए।

## ह९

(श्राहाय पतवार के पास खड़ा है; स्टारवक उसके निकट पहु चता है, "हमको वड़े मस्तूल का पाल नीचे गिरा देना चाहिए सर! पाल ढील

पड़ रहा है। बीच के हिस्से की गरारी उलक्ष गई है। मैं उसे गिरा दूं?"

"कुछ मत गिराम्रो । बांघ दो । अगर मेरे पास भौर कंचे पाल के खर्मे होते तो मैं उन्हें ऊपर उठा देता ।" "लंगर काम कर रहे हैं, सर । में उन्हें ऊपर घसाट लू !"

"कुछ मत गिराग्रो, कुछ मत खींचो; सिर्फ़ सब कुछ बांध दो ! हवा वढ़ रही है लेकिन उसने ग्रभी मेरी मेज के हत्थों को नहीं छुग्रा है। जल्दी, उसे ठीक करो। मस्तूल ग्रीर नावें भी! वह मुभे किसी कूबड़ वाले स्किपर के पास—िकसी किनारे वाले छोटे जलपोत के पास—िलए जा रहा है। बड़े मस्तूल का पाल नीचे गिरा दिया! हो! गोंद के वर्तन! भारी से भारी श्रंघड़ के लिए बड़े श्रीर मजबूत जहाज बनाए गए श्रीर उनका मुख्य भाग श्रीर यह मेरा दिमागी जहाज ग्रपने ग्राप उड़ा चला जा रहा है। मैं उसे तोड़ दूं क्या? श्रोह, तूफ़ान के समय में केवल डरपोक ही ग्रपने दिमाग से काम नहीं लेते। बहां क्या शोर हो रहा है? ग्रगर मुभे मालूम न होता कि पेट के दर्द में श्रादमी चीखता है तो मैं इसे भी बहुत ऊंचा ही मानता। श्ररे, दवा खाग्रो, दवा!"

90

## भाधी रात, ऊपर की किलेबंदी

( स्टब श्रीर प्रलास्क उस पर चढ़े हुए हैं श्रीर वहां लटकते हुए लंगरों को रिस्सियों से वांध रहे हैं )

"नहीं, स्टव! उस गांठ को तुम जितना चाहो बांघ सकते हो लेकिन मुक्त पर उस बात को नहीं जमा सकते, जिसे तुम अभी-अभी मुस्से कह रहे थे। श्रीर अभी कितना समय हुआ है जब तुम इसी के खिलाफ कह रहे थे? क्या तुमने एक बार नहीं कहा था कि जिस जहाज को आहाब चलावे उसे कीने का कुछ अधिक रूपया देना चाहिए और जैसे उसके पीपों में तेल की चगह करक भरी है और सन्दूकों में विस्फोटक! चुप रहो। क्या तुमने यह नहीं कहा था?"

"मान लो कि मैंने कहा था, तो ? तब से भेरे इस्तर में हुई मरिवर्ट्स हो गया है, तब मस्तिष्क में क्यों नहीं होगा ? मान की कि दीने में करत होने सन्द्रकों में जलते हुए विस्फोटक भरे हुए हैं, तो क्या उनमें का उनमें कर श्राग लग जाएगी ? क्यों, मेरे बौने ! तुम्हारे लाल रंग के वाल हैं लेकिन उन भ्राम क्यों नहीं लग गई ? पुलास्क, श्रपने भ्रापको हिलाम्रो-डुलाम्रो; या तो तु श्चववारियस<sup>9</sup> हो या पानी ढोने वाले । क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि समुख़ इश्योरेन्स कम्पनियां इस प्रकार के खतरों के लिए ज्यादा गारंटी लेती हैं पुलास्क ! ये पानी के नल हैं। लेकिन फिर बोलो तो मैं दूसरी बात का जबा दूं। लंगर पर से पहले अपना पैर हटाओं जिससे में रस्सा फेंक सकूं। अ सुनो। तूफ़ान में ऐसे मस्तूल के पास-जिसमें लाइटनिंग रॉड लग हुमा है भीर ऐसे के पास जिसमें लाइटिनग रॉड नहीं लगा है—खड़े हो में दर तिरोप श्रन्तर है ? क्या तुम जानते नहीं, लकड़ी की खोपड़ी वा श्रादमी, कि जब तक मस्तूल पहुँके न गिरे तब तक रॉड को पकड़ने वाले श्रादम पर कोई खतरा नहीं था सकता ? तव तुम क्या वात करते हो ? सी में ए जहाज भी ऐसा नहीं होता जिस पर रॉड श्रीर श्राहाव हो । श्रीर मेरी तुन राय में जितना श्रधिक खतरा समुद्र में तैरने वाले दस हजार जहाजों को जससे कहीं कम हम लोगों को है। क्यों किंग-पोस्ट, तय तो तुम चाहोंगे श संसार भर के लोग अपने टोप के कोने में एक छोटा-सा लाइटनिंग रॉड लगा रहें जैसे कोई फ़ौजी श्रफसर पंख लगाए रहता है श्रीर वह पूंछ की तरह पी भूलता रहे। पुलास्क ! तुम कायदे की वात क्यों नहीं करते ? श्रवल से का लेना तो सरल काम है फिर तुमको क्या हो गया है ? कोई भी ग्राघी ग्रां वाला भी अवलमन्द हो सकता है ?"

"स्टब ! मुक्ते वह कुछ पता नहीं । कभी-कभी मेरे लिए मुश्किल हो

"हां, जव कोई भ्रादमी पानी से तर रहता है तव उसमें भ्रवल जरा देर

श्राती है। यह सही है। श्रीर इस वौछार से मैं भीग चुका हूं। कोई चिन् नहीं। हां, तो घरती को छूने के श्रलावा डेक पर कड़कने वाली विजली के संतोपजनक थी। कुछ लोग लम्बी पूंछों पर हंसते हैं लेकिन में कहता हूं जिल के ऊपर चलने वालों को हमेशा लम्बे कोट पहनने चाहिएं। लेकिन भगवान ! स्वर्ग से श्राने वालों ये हवाएं इतनी बेहूदी क्यों होती हैं ? यह क खराव रात है, छोकरे!"

१. मीन राशि वाले।

(बड़े मस्तूल के त्र्यागे का खुला हिस्सा; टाशटेगो उसके चारों त्र्योर ए रस्से वांघ रहा है )

''ऊं, ऊं, ऊं। ऐ तूफ़ान ठहर जा ! वहुत हो चुका। तूफ़ान से क्या फ़ायदा ृ? ऊं, ऊं, ऊं। हमें तूफ़ान पसन्द नहीं है। हमें शराव चाहिए। हमें एक गंलास 'रम' दो। ऊं, ऊं, ऊं!"

603

तूफ़ान के भारी धक्कों के कारगा, पिकोड पर, जबड़े की हड्डी का वना गतवार का डंडा कई वार उछल-उछलकर डेक पर जा गिरा। वैसे रोकने वाले रस्से उसमें लगे हुए थे लेकिन उन्हें रोका ही नहीं जा सकता था।

इस तरह के भारी तूफ़ानों के बीच जब जहाज खेल की चिड़िया की तरह उछलता है तो वारम्बार, कम्पास की सूइयों को थोड़ी-थोड़ी देर में देखना पड़ता है। पिकोड पर भी वैसा ही हो रहा था। हर घक्के पर पतवार वाला कम्पास के डायल को देखना न भूलता क्योंकि तेजी के साथ वह कार्ड पर घूम रहा था। वह ऐसा हब्य था जिसे कोई भी आदमी आकुलता के बगैर नहीं देख सकता।

श्राघीरात के कुछ घंटों वाद तूफ़ान इतना मंद पड़ गया कि स्टारवक श्रीर स्टब के निरन्तर परिश्रम के कारएा पीछे, श्रागे श्रीर बड़े मस्तूल के फटे हुए पालों को काटकर उतार लिया गया श्रीर वे ऐसे जा गिरे जैसे श्रल्वैट्रास पक्षी के पंख कभी-कभी तूफ़ान में भर जाते हैं।

तीन नए पाल और उनके ऊपर एक तूफान के मौके वाला पाल चढ़ा दिए गए और जहाज कुछ ढंग से पानी पर वहने लगा और आदेश दिया गया कि श्रगर संभव हो ितो पूर्व-दक्षिण की श्रोर चलना है। क्योंकि तूफ़ान तो जहाज उसी की मर्जी पर चलता रहा था। श्रव उसका काम था ज यथासंभव रास्ते के पास रखना श्रीर इसीलिए वह वार-वार कम्पास व था।

"हो ! भ्रच्छी हवा ! ग्रोह-ई-हो ! खुश होग्रो, भाइयो !" जहाची में गाने लगे कि इतनी जल्दी दु:ख का स्थान सुख ने ग्रहण कर लिया।

चीवीस घंटों में किसी समय डेक पर स्थित कुछ भी वदले तो फीर दी जाए—इस हुक्म के अनुसार स्टारवक कैंप्टेन श्राहाव को सूचना दें गया।

उस शाही कमरे की खटखटाने के पहले वह एक मिनट की दा सामने ठहर गया। केविन का लैंग्प फटकों के साथ जल रहा था श्रीर हिलती-जुलती परछाइयां वन्द दरवाजों पर पड़ रही थीं। एक खामोश केविन पर श्रिष्ठकार जमाए हुए था। यों डेक के शोर से वह थोड़ी-थोड़ इट भी रहा था। भरी हुई वन्दूकों रैक में सीघी खड़ी चमक रही थीं। एक ईमानदार श्रीर सीघा श्रादमी था, किन्तु जन वन्दूकों को देखकर उ उसके मन में बुरी भावना उत्पन्न हुई, किन्तु तटस्थ श्रथवा शुभ संस्व कारण वह स्वयं उस क्षण उसे समभ न सका। "एक बार वह मुक्ते गोली से मारने जा रहा था," वह बुदबुदाया

यही वह बन्दूक है जिससे एक बार उसने मेरी श्रोर निशाना लगाया थ नक्काशीदार श्रीर जड़ाऊ ताले वाली। लाशो में छुऊं तो—उठाऊं तो जिन बात है कि एक से एक खतरनाक़ वर्छे हाथ से उठाने के बाद भी मेरा हाय कांप रहा है। यह भरी हुई है क्या ? में जरूर देखूंगा। श्रीर पाउडर भरा हुआ है,—यह तो ठीक नहीं है। क्या यह श्रच्छा होगा गिरा दिया जाए ?—ठहरो। मैं इससे श्रपने को ठीक करूंगा। कुछ से मैं बन्दूक को हिम्मत के साथ पकड़े रहूंगा।—उसे श्रच्छी हवा की सूच मैं श्राया हूं। लेकिन श्रच्छी किस तरह ? मौत श्रीर विनाश के लिए श्र

वह मोवी डिक के लिए अच्छी है। अच्छी हवा केवल वही है जो उस मछली के लिए हो। यही नली, जिसे उसने मेरी और ताना थी; यही,

इस समय पकड़े हूं। जिस चीज को इस समय मैं थामे हूं इसी से उस

है ? क्या इसी तूफान म उसन यह कसम नहा खाए था। का वह आग श र्तिग रॉड जहाज पर नहीं लगाएगा ? लेकिन वया दश शनकी पृष्टी की साय-साय समूचे जहाज को विनाश की श्रोर ले जाने दिया जाए ? श्रगः नहाज को कोई विनाशकारी हानि हुई तो वह जान-वूभकर तीरा या उपर यादा लोगों का क़ातिल कहलाएगा। ग्रीर मेरी श्रात्मा कहती है कि यि ग्राहाव की इच्छा ही चली तो जहाज जरूर खतरे में पढ़ेगा। तब फिर वह इस समय अलग कर दिया जाए तो यह पाप उसका न होगा। हैं! वह नींद में बढ़बड़ा रहा है ? हां—वह सो रहा है । क्या वह सो रहा है ? ग्रभी भी जिदा है श्रीर जल्दी ही जाग जाएगा। तब ऐ बुड्ढे ! मैं तुभे सह पाळंगा ! कोई तर्क, कोई प्रतिवाद, कोई समभौता तुभे मंजूर न ा; उस सब पर तू गुर्राएगा । सीवे हुवम और सीवा उनका पालन, यही जैसे सांस में है। श्रीर कहते हैं कि हर श्रादमी ने तेरे संकल्पों को मान लिय तेरी क्रममों को मान लिया है; हम सब ग्राहाव हो गए हैं। ऐ खुदा ! । प्रो ! - लेकिन क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है ? कोई कानूनी तरीका इसको कैदी दनाकर घर ले जाया जाए ? क्या इस बुड्ढ़े के सामने ही की सारी ताकृत छीन की जाए ? कोई वेवकूफ ही ऐसी कोशिश करेगा को बांब दिया कार; रस्टों और हमरे लोहे वाले रस्तों से कस दिया जाए ं केबिन के फर्<del>य</del> पर ही लोहे की जंबीरों ने जकड़कर ढाल दिया जाए । या ' किसी जंगते में बद्ध देख से श्रविक वृंख्वार ही जाएगा । में वह दृश्य सह ाँ कर सकता। इसकी कीख-विकलाहर्टी से में दूर नहीं भाग सकता। स राम करो, अस्ते असकी सीते की। जिसकी में कल्पना नहीं कर सकता ऐसे तर हेत मुक्ते वह असहा और कन्दी शाकापूरी करनी हीगी। तब क्या बाकी रहत ? घरती मैकड़ों मील इस है और आपास है। सबसे संज्ञीक है। इस खु र समुद्र में मैं बकेला लड़ा है। में कांगर और एक समूचा मूखार मेरे बी ातून के बीच में हैं। यही स्थिति के। अधनी जादर और खाला की संग्रद सोने वाले इस संभाव्य हत्यारे को अपनी विजली की कडक से मार डार क्या परमात्मा हत्यारा हो जाएगा ? श्रौर क्या में हत्यारा होऊंगा श्रगर' घीम से, चोरी-चोरी इघर-उघर देखते हुए उसने उस भरी हुई वन्द्रक क को दरवाजे से टिका दिया।

"इस सतह पर श्राहाव का भूलेदार पलंग भूल रहा है; उसका तरफ़ है। एक स्पर्श ग्रीर फिर एक वार स्टारवक ग्रपनी वीवी-बच्चों व कर सकेगा । ग्रोह ! मरियम ! मरियम ! लेकिन ऐ बुड्ढ़े ! मौत के घार कर यदि इस समय में तुभे नहीं जगाता हूं तो कौन जाने कि मुभे भ्रन्य ज

"ऐ ख़ुदा ! त कहां है ? क्या मैं उसे मार डालूं ? क्या मैं उसे मार सर ! वायु शान्त हो गई है, श्रागे का श्रीर वड़ा मस्तूल ठीक कर दिए जहाज ठीक रास्ते पर चल रहा है।"

"सवको ठीक करो! पीछे भेज दो ! ग्रोह मोबी डिक, ग्रन्ततः ा पकड़ के रहंगा।" उस बुड्ढ़े की दुिवयारी नींद से ऐसी ही ग्रावाजें वाहर ग्राई जैसे र

।स ग्रावाज ने ही ग्राहाव के लम्बे ग्रीर गूंगे स्वप्न को बोलने र कर दिया हो।

के साथ किसी दिन किन गहराइयों में हुव जाना पड़े।

दरवाजे से टिकी वन्दूक अभी भी शरावी के हाथ की तरह हिल र वक जैसे किसी फरिश्ते से कुश्ती लड़ रहा था। लेकिन दरवाजे से उस मौत की नली को रैक में रख दिया और चला गया। "वड़ी गहरी नींद में वह सो रहा है, मि० स्टव ! तुम नीचे जा

त्रो श्रीर खबर दे दो । मैं यहां डेक को देखूंगा। क्या कहना है, यह

ते ही हो।"

प्रगली सुवह, ग्रभी भी ग्रवान्त समुद्र में ऊंची ग्रीर लम्बी किन्तु घीमी लहरें उठ रही थीं जो पिकोड पर वरावर टक्कर दे रही थीं। उनके फैलाव से लगता था, जैसे किसी प्रेत का पंजा फैला हुग्रा हो। सर्व हवा से कुछ ऐसा वातावरण हो गया था, जैसे ग्राकाश ग्रीर वायु मिलकर उड़ने वाले पाल-सी दिखाई दे रही थी ग्रीर समूचा संसार जैसे हवा से गूंज रहा था। सुवह की रोशनी में ग्रुलमिलकर श्रहश्य सूर्य केवल ग्रपनी तेजी से जाना जा रहा था कि वह ग्रमुक स्थान पर है जहां से उसकी ज्योतिमंथी किरणें एक साथ फूटकर निकल रही थीं। वेबीलोन के शाह ग्रीर मलका की तरह ताज पहने हुए प्रकृति की वह सजावट सब तरफ छाई हुई थी। समुद्र जैसे पिघले हुए सोने का वर्तन हो ग्रीर प्रकाश तथा ग्रीन से उसमें बुलबुले उठ-उछल रहे हों।

देर तक खामोश रहने के वाद आहाव दूर खड़ा हो गया और निरन्तर जहाज की गति के साथ सूर्य की किरगों को देखता रहा।

"हा, हा, मेरा जहां । तेरी विशालता को देखकर लोग तुभे समुद्र में चलने वाला सूर्य का रथ कहेंगे। हो, हो! मेरे जहां की नोक के सामने वाले राष्ट्रों! में सूर्य को तुम्हारे पास ला रहा हूं। लहरें जैसे उस रथ का जुम्रा हैं; हल्लो! एक टमटम! मैं समुद्र को हांक रहा हूं।"

परन्तु शीघ्र ही उसके मन में दूसरा विचार ग्राया श्रीर वह डांडों की स्रोर लपका श्रीर पूछता रहा कि जहाज किस स्रोर बढ़ रहा है।

"पूर्व--दक्षिरा-पूर्व, सर", घवड़ाए हुए स्टियर वाले ने उत्तर दिया।

"तुम भूठ बोलते हो !" । अपनी मुट्ठी भींचकर वह बोला—"इस समय, सुवह को पूर्व की ओर वढ़ रहे हो और सूर्य पीछे है ?"

इस पर सभी लोग चिकत हो गए। आहाव के अतिरिक्त इस ओर किसी का घ्यान ही नहीं था। अन्धा कर देने वाली वह प्रत्यक्ष स्थिति ही उसका कारगा थी।

दूरवीन से पू

श्रीर उसने श्रपना एक हाथ धीरे से हटा लिया। एक मिनट को जैसे वह लड़खड़ा-कर गिरने वाला था। उसके पीछे स्टारवक खड़ा था श्रीर लीजिए! दोनों कम्पास पूर्व दिशा का संकेत कर रहे थे जविक पिकोड श्रपने श्राप पश्चिम की श्रीर वढ़ा चला जा रहा था।

बुड्डा श्रद्धहास कर उठा—"मैं समभ गया। पहले ऐसा हो चुका है। मि० स्टारवक! गत रात्रि के तूफान ने हमारे कम्पास उलट दिए हैं—वस।"

"लेकिन इसके पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा सर!" पीला पड़ा हुग्रा मेट जदासी में बोज जठा।

"भारी तूफ़ानों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। मैगनेट की ताक़त जो जहाजियों की सुइयों में काम करती है वही विजली है जो ब्राकाश में होती है इसलिए इस बात पर अधिक उलक्षन की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी विजली जहाज पर गिरती है और रस्सों तथा मस्तूलों को नण्ट करती है वहां उसका सबसे अधिक प्रभाव 'मैगनेटिक स्टील' की सुई पर 'पड़ता है और तब वह घर की औरतों की बुनने वाली सुई से अधिक कुछ नहीं रह जाती। और किसी भी हालत में वह सुई पूर्ववत् काम नहीं कर पाती। ब्रगर दिशादर्शक कम्पासों में ऐसा हो जाता है तो वही हाल उनका भी होता है। नीचे वाले लंगर में लगी कम्पास पर भी वैसा असर हो जाता है।"

जलटी-पलटी कम्पासों को देखते हुए श्राहाब दूरवीन के सामने खड़ा होकर सूर्य की श्रोर निहारने लगा। वह इस बात से सन्तुष्ट था कि सुइयां पलट गई हैं। तब उसने हुक्म दिया कि जहाज का रुख बदल दिया जाए। एक बार फिर पिकोड विपरीत हवा में घुमा दिया गया।

स्टारवक के मन में क्या गुप्त विचार थे इसकी तो उसने प्रकट नहीं किया और खामोशी से उसने सभी जरूरी निर्देशों का पालन किया। स्टव और प्लास्क भी किन्हीं श्रंशों में उसके विचारों के साथ थे और खामोशी अपनाए हुए थे। जहां तक दूसरे जहाजियों का प्रश्न था उनमें से कुछ धीमे-धींमे बुदबुदाते रहें परन्तु दुर्भाग्य के भय से अधिक आहाव का डर उनमें भरा था। हां, सदा की भांति वे मूर्तिपूजक हारपूनर पूरी तरह प्रभाव रहित थे और जो कुछ थोड़ा- वहुत असर उन पर हुआ भी था वह आहाव के अटल स्वरूप का।

किन्हीं विचारों में हूवा हुआ वुड्ढा कुछ समय तक डेक पर चहलकदमी

नरता रहा । परन्तु हड्डी के पैर के फिसलने के डर से उसने नवाडरैन्ट की उन देखने वाली नलियों को देखा जिन्हें वह कल ही तोड़ चुका था ।

"वेचारा ग़रूरो ! ग्रासमान को देखने वाला ! सूर्य का मार्गदर्शक ! कल मैंने तुभ्रे कुचल डाला लेकिन ग्राज कम्पास मुभ्रे नष्ट कर डालती । ठीक है, ठीक है। किन्तु ग्राहाव ग्रभी भी कम्पास का ग्रिधकारी है। मि० स्टारवक, बिना लाठी का भाता, एक हथीड़ी, पाल बनाने वाले की छोटी से छोटी सुई, जल्दी !"

इस सामान से वह क्या करने जा रहा है इसके प्रति वह समूचे जहाजियों का कौतूहल जगाना चाहता था और उनका घ्यान बदलना चाहता था क्योंकि वे काफ़ी घवड़ाए हुए थे और बिगड़ी कम्पासों से उत्पन्न उनके हृदय की अप-शकुन की भावना को वह दूर करना चाहता था।

"ग्रादिमियो !" धीमे से स्थिरतापूर्वक जहाजियों की भ्रोर मुड़ते हुए उसने कहा—"मेरे ग्रादिमियो ! तूफ़ान ने भ्राहाव की सुइयां घुमा दीं परन्तु लोहे के इस छोटे-से दुकड़े से भी ग्राहाव कुछ फ़ायदा ही उठाएगा।" उसी समय मेट ने भ्राहाव हारा मंगाई हुई चीजें उसे सौंप दीं।

यह सुनकर जहाजियों की कौतुकभरी निगाहें एक दूसरे की ओर घूम गई और वे प्रतीक्षा करने लगे कि भ्रागे क्या जादू सामने ग्राने को है? लेकिन ग्राहाव दूसरी ग्रोर देखने लगा।

ह्यीड़े की एक चोट से श्राहाव ने भाने का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया श्रीर तब बचे हुए लोहे के 'रॉड' को मेट के सुपुर्व करते हुए उसने श्रादेश दिया वि वह उसे सीवे पकड़े रहे तथा उसे डेक पर न छुश्राए। तब लोहे के 'रॉड' के मत्ये को ह्यीड़े में कई बार पीटकर उसने उस पर सुई को ठोक दिया। मेट उस रॉड को उसी प्रकार पकड़े रहा। तब इयर-उयर चल-फिरकर विचित्र हाव-भाव दिखलाते हुए उसने या तो जहाजियों के डर की तेजी को कुछ कम करना चाहा या लोहे के अन्वक के लिए उसे श्रावश्यक समक्तकर उसने सूत का डोरा मांग श्रीर तब इर्ट्यान की श्रीर बढ़ते हुए कम्यास के 'डायल' पर से एक सूई निकाल ली। पहले तो शोड़ी देर तक लोहा यों ही चक्कर खाता रहा परन्तु अन्त में ठहर गया। तब ग़ीर में डेक्त हुए श्राहाव ने दूरवीन से पीछे हटते हुए कहा— 'देली! अन्ते श्राप्त हम लोग देखी! अगर श्राहाव समतल 'लोडस्टोन' का

मालिक न होता तो !! सूर्य ही पूर्व दिशा है श्रीर कम्पास उस वात को पनक करती है।"

वे सभी वीखलाए-से देखते रहे।

श्राहाव की तेज श्रांखों से विजय श्रीर उपेक्षा टपकती रही--श्रत्यन्त घात श्रीभमान था श्राहाव की श्रांखों में उस समय !

भाग्यहीन पिकोड को इस यात्रा में समुद्र पर तैरते काफी समय हो गर

## 98

था लेकिन लॉग और लाइन को वहुत कम काम में लाया गया था। जहां किस स्थान अथवा किस स्थिति में है इसको देखने के लिए चूंकि अत्य साथ रहते हैं इसलिए कुछ व्यापारी जहाज तथा वहुतरे व्हेल के शिकारी जहाज खास तौर पर जब शिकार करने की स्थिति में होते हैं तब 'लॉग' को जैं विलकुल भूल ही जाते हैं। वैसे वे जहाज की स्लट पर प्रतिघंटा जहाज वाल और जहाज के रास्ते वरावर लिखते रहते हैं। पिकोड में भी यही प्रवंधा। किलेवन्दी के नीचे, लकड़ी की गरारी और लॉग साथ टंगे हुए थे जि बहुत दिनों से छुआ तक नहीं गया था। पानी और वौछारों ने उन्हें गीला वर्षा था, धूप और हवा से वह ऐंठ गए थे। वेकार पड़ी चीज पर सभी तत्वों अपना असर दिखाकर उसे वरवाद कर दिया था। उस लोहें को तोड़ने के कुं घंटों वाद अनायास ही आहाव का ध्यान उस गरारी पर गया और वह सोच गा कि उसका क्वाडरैन्ट धव उसके पास नहीं है; साथ ही लॉग और रह

भूमते हुए चल रहा था। पीछे की तरफ लहरें जैसे दंगा किए हुए थीं। "उघर, सामने! लॉग को निकालो!"

दो मछुए श्राए। सुनहरे रंग वाला ताहिती श्रीर भूरे रंग वाला मैन्न १. लॉग श्रीर लाइन—एक घिरीं पर रस्सी लिपटो रहती है श्रीर उससे ए

के सम्बन्ध में उसे श्रपनी सनक भरी क़सम का भी ध्यान श्रा गया। जहा

तैरने वाला लकड़ी का टुकड़ा वंघा होता है । इसका प्रयोग जहाज़ प्र गति मालूम करने में किया जाता है । न। "तुममें से एक गरारी पकड़ो। में खाचता हूं।"

वे लोग विल्कुल पीछे चले गए जहां डेक क्रीम के रंग के दूर तक फैले हुए

मूद्र में हिलकोरे ले रहा था।

मैन्वसमैन ने गरारी ली और उसे ऊंचा उठाकर उस सूजे को थामें रहा जसमें रस्ता वंघा हुआ था और घूम रहा था। लॉग नीचे लटक रही थी। गिहाब आगे बढ़ा। सामने आते ही आहाब ने तीस-चालीस घुमाव खोले जिससे के रस्ते को दूर तक फेंक सके। तभी मैन्वसमैन ने—जो उसे व रस्ते को ग़ौर देख रहा था—कहा—"मुक्ते इसका भरोसा नहीं है सर! गर्मी और पानी इसे खत्म कर दिया है।"

"यह मजबूत है, भले ग्रादमी। क्या तेज गर्मी ग्रीर पानी ने तुभी भी बरबाद हर दिया है ? दिखता है कि तू मजबूत तो है। सच तो यह है कि जिन्दगी ने मुभी पकड़ रखा है न कि तूने उसे।"

"मैं तो गरारी पकड़े हूं सरकार । लेकिन जो मेरा कप्तान कहे ! अपने इन सफेद वालों का तजुर्वा कहता हूं कि वक्फक से कोई फायदा नहीं है विशेपतः अपने अफ़सर से जो अपनी वात कभी नीची नहीं रखेगा।"

"यह क्या ? पुरानी प्रकृति के कठोर पत्यर की नींव वाले कालेज में जैसे एक खुतरा प्रोफेसर हो, परन्तु मेरा ख्याल है कि वह अधिक अनुसेवी है। तुम कहां पैदा हुए थे ?"

"एक छोटे-से पहाड़ी टापूमैन में सर।"

"बहुत अच्छे ! अपनी पैदाइश से ही तुमने संसार को चुनौती दे दी है।"
"सर ! मुफ्ते यह तो पता नहीं लेकिन मैं पैदा वहीं हुआ था।"

"मैन के टापू में, हः हः ? दूसरी तरह से यह ठीक है। मैन का यह एक मैन ( ग्रादमी ) है। एक ग्रादमी जो कभी स्वतन्त्र मैन में पैदा हुग्रा था लेकिन श्रव मैन से निकाला हुग्रा है।—गरारी ऊपर उठाग्रो।"

लॉग उस पर उठाई गई। ढीले रस्से की घुमेड़ें जल्दी-जल्दी सरकती गईं श्रीर गरारी घूमती रही। उसके भटके से वह श्रादमी लड़खड़ा रहा या। "कड़ाई से पकड़ो!"

घड़ाम !--पुरानी रस्सी कर्रे खिचाव से हूट गई श्रीर उनमें लटक्ट्री कर्ने लापता हो गई।

"मैंने क्वाडरेन्ट तोड़ डाला; तूफान ने सूइयां पलट दीं श्रीर पागल समुद्र में लाँग श्रीर रस्सी समा गई। ताहिती ! इसको संभालो मैन ! रस्सा लपेट लो। देखो, सुनो ! वढ़ई से कहो कि दूसरी लो करे। श्रीर तुम रस्सी की मरम्मत कर लो।"

"वह सामने जा रहा है। उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। हां, म् जरूर लग रहा है कि दुनिया का कसाव ढीं पड़ रहा है। ताहिती! खींचो! हूटी हुई रस्सी ही घीरे-घीरे खींच लाग्नो। हां, पिप? कहां ह को ग्राओ।"

"पिप ? तुम किसको पिप कहते हो ? पिप तो व्हेल नाव से कूव पिप लापता है। ऐ मछुत्रो ! पता नहीं, क्या तुम लोग उसे मछली । जाल में फंसाकर ले आए हो ? यह खींचने में तो वड़ा मुक्किल हैं। हे है वह उसे पकड़े हो। उसे भटका दे दो। ताहिती ! उसे भटके से पे हम लोग कोई डरपोक खींचने वाले नहीं हैं। श्रोहो ! उसका हाय अभ में चल रहा था। एक कुल्हाड़ी ! एक कुल्हाड़ी लाश्रो ! उसे काट कैप्टेन श्राहाव ! सर ! सर ! पिप फिर जहाज पर चढ़ने की कोशि रहा है।"

"चुप रहो, ऐ सनकी ग्रीर पाजी !" उसका हाथ पकड़कर मैन्क्समें —"छोटे डेक से भाग जाग्री।"

"वड़ा मूर्ख हमेशा छोटे को फटकारता है," ग्राहाव ने श्रागे व कहा। "उस पवित्रात्मा से दूर रहो! लड़के! तूक्या कहता है ं कहां है ?"

"पीछे सर ! पीछे ! वह ! वह !"

"लड़के ! श्रीर तुम कौन हो ? तुम्हारी इन रिक्त पुतिलयों में ध्रपनी छाया नहीं देख रहा हूं। ऐ खुदा ! यह श्रादमी तो श्रमर पु श्रात्मा छानने वाली एक वस्तु होनी चाहिए। ऐ तुम कौन हो लड़के ?

"घंटी वाला लड़का सर! जहाज का चिल्लाने वाला छोकरा हिंग, हिंग! पिप! पिप! पिप के लिए एक सौ पौंड मिट्टी का पांच फुट ऊंचा—वह तो डरपोक दिखाई दे रहा है—जल्दी! डिंग हिंग! पिप डरपोक को किसने देखा?" "वर्फ की चोटी के ऊपर दिल घड़कता हुआ नहीं निल चक्दा । है उने ए आसमान ! नीचे देखी ! तूने इस समाने वच्चे को जन्म दिया है । है म्पट ! वाद में तूने उसे छोड़ दिया । यहां, लड़के ! सब डे आहाव का केदिन प का घर होगा । जब तक आहाव जीवित रहें। तूने नेरे दिन को हू जिल्ला लड़के । मेरे दिल के तार के साथ जैसे तू जुड़ गया है।"

"यह क्या है ? यहां यह मखमली दार्क-स्किन है." अहाद के इस की दि शीर में देखते हुए श्रीर उसे छूते हुए वह बोला। "काह ! उन्हों रहि प ने इतनी कोमल बस्तु का स्पर्श कर लिया होता तो वह कमी न इस के तो यह मुलायम डोरी दिखाई देती है जिसे कोई भी कोमन हुक्क कर्ता है। श्रोह, सर ! बुड्डे पर्थ को इन दोनों हायों की निमालर के कर मिला के सफेद से जिपका देना चाहिए क्योंकि में इसे जम्में दें दांगा।"

"श्रोह, लड़के ! न ही मैं तुभे जाने दूंगा। मैं मुने इतने में बुद्धान करों में पकड़ ले जाऊंगा। मेरे केविन में आसो। लीकिए ! स्वार्ण हर प्रकार से अच्छा कहते हैं और आदमी को दुरा कहते हैं। ऐ हुन हैं में सर्वज्ञानी देवताओं में दुखी मानव को भूल जाने का स्वार्ण हैं है। ए में दूर्म वदतमीज है और यह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए जिस में दूर्म त मिठास, प्यार और करुणा भरी हुई है। इवर साओ। किसी में बद्धान हाथ को पकड़कर ले चलने से मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर में सुन्हें में व्याप का गीरव का अनुभव करता हूं।"

दिशा-संकेत करने वाले म्राहाव द्वारा निर्मित कम्पास श्रीर 'लॉ 'लाइन' के स्राधार पर पिकोड भूमध्य रेखा की श्रीर वढ़ रहा था। '

इस तरह के समुद्र में जहां कोई जहाज नहीं चल रहा था, अपि व्यापारी हवाएं बगल से जसे जोर लगा रही थीं; लहरों में उदास खामे हुई थी। कुल मिलाकर यह खामोशी बड़ी विचित्र थी और किसी तूफ़ जीवन-मरण का प्रश्न उठा देने वाले दृश्य की भूमिका-सी मालूम पड़

भूमध्य रेखा के निकट मछली के शिकार की जगह के पास पहुं जहाज सुबह के पहले के अंधेरे में दूर छितरे नोकीली पहाड़ियों वाले पास से गुजर रहा था। प्रलास्क रात के पहरे का मुखिया था। श्रवा एक विचित्र और भयानक चीख सुनकर वे चौंके जैसे किसी भूत के प्रमुक्तरने की श्रावाज सुनाई पड़ रही हो अथवा 'हेरोड''—'इनोसेन्ट् हत्या कर रहा हो। श्रपनी नींद छोड़-छोड़कर वे उठ वैठे। कोई खड़ा कोई वैठा रहा और कोई भांककर खुतरे रोमन गुलामों की-सी सुनता रहा। जहाज के किश्चयन श्रथवा सम्य लोग उसे जलपरियों के कहकर कांपते रहे किन्तु मूर्तिपूजक हारपूनरों पर उसका कोई प्रभ हुशा। इस पर भी सफेद वालों वाले मैन्ससमैन ने, जो सब जहाजिय था, कहा कि यह उन श्रादिमयों की श्रावाजों हैं जो थोड़े दिन ही समुद्र में दूवे हैं।

नीचे अपने भूले वाले पलंग पर पड़े हुए आहाव ने तब तक उस को नहीं सुना जब तक वह सुबह डेक पर नहीं पहुंच गया। पलास्क ने हं बताया, साथ ही यह भी कहा कि चीखों से किसी भावी दुर्घटना की है। वह खोखलेपन से हंस दिया जिससे उसके मन का आइचर्य स्पष्ट हो

१-२. हेरोड--ज्यू लोगों का बाह श्रीर ईसामसीह का समकालीन या इन्नोसेन्ट्स की निर्देय हत्याएं कराई थीं।

उन पहाड़ी द्वीपों के प्रदेश में—जहां से होकर उस समय जहाज गुजर रहा या—वड़े याकार की सील मछलियों की बहुलता थी और मानव की-सी सिसिकयों एवं यावाजों को निकालते हुए वे जहाज के साथ चल रही थीं। कुछ जहाजियों को इससे और भी भय जागृत हुया क्योंकि उनमें से कुछ लोग सील मछली के सम्बन्ध में विकट घारणाएं रखते थे। जब सील मछलियां किसी कष्ट में होती हैं तो न केवल वे मनुष्य की-सी विचित्र ग्रावाज में रोती हैं बल्कि उनकी गोल खोपड़ी में—जिसको देखने से उनमें कुछ बुद्धि होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है—कुलबुलाती ग्रांखें पानी के बाहर फांकती हैं। पानी में बहुत वार सील को देखकर ग्रादमी का संदेह हो जाता है।

जहाजियों का डर व संदेह और भी दृढ़ हो गया जब उसी सुवह उनमें से एक ग्रादमी एक दुर्घटना का शिकार हुग्रा। दिन निकलते-निकलते यह श्रादमी पलंग से उठकर डेक पर वड़े मस्तूल के पास तक गया। या तो वह ग्रपनी नींद से पूरी तरह जग नहीं पाया था (क्योंकि जहाजी श्रफसर ग्रपनी ग्रघं निद्रा में ही चल पड़ते हैं।) या उस श्रादमी के साथ कुछ और वात हुई परंतु वह श्रपने (स्थान पर ग्रधिक देर नहीं हका होगा कि एक चीख सुनाई दी—चीख के साथ भाग-दीड़ भी—ग्रीर तव ऊपर देखने पर एक गिरता हुग्रा ग्राकार हवा में दिखाई दिया ग्रीर नीचे देखने पर पानी के नीलेपन में सफेद बुलबुले उछलते दिखाई दिए।

'जीवन रक्षक नौका'— एक लम्बी ग्रीर पतली नाव जहाज के पिछले हिस्से से लटकाई गई—जहां वह समय पर काम ग्राने के लिए लटकी रहती है; परंतु उसको पकड़ने के लिए कोई भी हाथ पानी से बाहर नहीं निकला ग्रीर चूंकि काफी दिनों की सूर्य की गर्मी से सूख जाने के कारण, वह पानी में पड़ते ही घीरे-घीरे भर गई; साथ ही सूखी लकड़ी भी फूल गई ग्रीर तव लोहे की जड़ाऊ मत्ये वाली वह नाव भी जहाजी के साथ-साथ नीचे इव गई। मानो टमें ग्राराम देने के लिए तिकया यनने गई हो।

श्रीर इस प्रकार पिकोड का वह पहला ग्रावमी जो सफेर व्हेल को देखने डिंक पर चढ़ा था; सफेर व्हेल के ग्रपने निवासस्थान—समुद्र की गहराई द्वारा निगल लिया गया। लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने उस समय वैसा सोचा। ग्राने ग्राने वाली नहीं; बल्कि तत्काल उपस्थित दुर्भाग्य की जैसे वह एक ग्राहृति थी। जहाजियों ने सोचा कि उन चीख-चिल्लाहटों का मुख्य कारण यही आने. व दुर्भाग्य था। हां, बुड्ढे मैन्क्समैन ने फिर भी मना किया।

खोई हुई जीवन-रक्षक नौका के स्थान पर दूसरी नाव रखनी थी। स् वक को उसके लिए हुक्म दिया गया। चूं कि जहाज पर वैसी कोई हलकी प्राप्त न हो सकी इसलिए जहाज का पिछला हिस्सा विना 'नौका' के ही दिया गया। तभी क्वीकेंग ने अपनी 'लाश वाली डोंगी' की श्रोर संकेत कि

"लाश वाली डोंगी को जीवन की नौका बनाएं!" कौतूहल में स्टा

वोला।

"वहुत भ्रनोला !" सब ने कहा।

"ठींक तो रहेगी। वर्ड़्ड उसे श्रासानी से ठीक कर देगा।" प्लास्क वो "उसे लाश्रो। उससे श्रच्छा श्रीर कुछ नहीं रहेगा।" एक दु:खभरी खींचकर स्टारवक ने कहा—"वर्ड्ड! जाश्रो उसको ठीक करो। मुभे इस

मत देखो।"

"क्या इसके ढक्कन में कीलें ठोक दूं?" हथीड़ी हिलाते हुए बढ़ई ने क

"हा!"
"सर! वया छेदों को बंद कर दूं?" कार्क वाले लोहे को घुमाते ोला।

ाला । हां !"

श्रीर'''

कुछ नहीं । उस 'काफिन' की जीवन-रक्षक नौका बनाग्रो, बस । मि॰ प्लास्क ! मेरे साथ श्राइए !"

यह भी श्रन्छी रही। उस डोंगी को वनाने का क्या लाभ हुन्ना। का इस्तेमाल ही नहीं किया। श्रव मुक्ते इसकी जीवन-रक्षक नौका का प्रकार के मोचीपन का काम मुक्ते पसंद नहीं है। मुक्ते तो वारीक

त प्रकार के माचापन का काम मुक्त पसंद नहा हा मुक्त ता वाराक है। मोची का काम करना तो बुढ़ियों को श्रच्छा लगता है। ऐ खु ढ़ियों को भी लोहार न जाने क्यों पसंद हैं। मुक्ते मालूम है कि एक

ी बुढ़िया एक गंजे कड़ाही बनाने वाले के साथ भाग गई थी। इसी भी किसी अकेली विषवा बुढ़िया को अपने पास नहीं बैठाता। हम ल

म करने वाले भी खूव हैं। हम शादी का पलंग भी वनाते हैं, श्रीर ड़ी भी। इघर श्राश्रो मेरे श्रीजारो! में काम में जुद्दे।" (लाश वाली डोंगी दोनों कोनों पर उठाकर रखी हुई है। सामने श्रोज की वेंच श्रोर दूसरी तरफ़ जहाज़ के वीच का रास्ता दिखाई दे रहा हं चढ़ई उसके छेदों को वन्द करने में जुटा है। सूत के रशों की पिंडी वर के फ्राक की जेव से खुलती चली श्राती है।—श्राहाव केविन से धीरे-ध निकलकर श्रा रहा है। वह पिप को पीछा करते हुए सुन रहा है)

"लड़के ! जाग्रो । में ग्रभी फिर तुम्हारे साथ रहूंगा । वह जाता है । मजाक का ग्रानन्द वह लड़का खूव लेता है ।—िकसी गिर्जाघर के वीच हिस्सा ! यह क्या है ?"

"जीवन-रक्षक नौका सर ! मि० स्टारवक का हुक्म । श्रोह, देखिए, सः रास्ते में वचकर श्राइएगा ।"

"गुक्रिया। यह क़फन भ्रीर लाश की डोंगी ठीक जगह नहीं रखी है।" "क्या ? जी हां, जी हां।"

"क्या तुमने ही पैर नहीं वनाया था ? देखो, क्या यह पैर तुम्हारे यहां नहीं श्राया था ?"

"मैं सोचता तो हूं, सर । क्या इसका जोड़ ऊपर उठ आया है ?"
"ठीक है। लेकिन क्या तुम कफ़न का इन्तजाम करने वाले भी नहीं हो
"हां, सर ! मैंने क्वीकेंग के लिए एक डोंगी बनाई। श्रब उसका कुछ ।
बनाना है।"

"तव बोलो, क्या तुम निरे गधे नहीं हो। सब एक में घसड़-पसड़ क् वाले। एक दिन पैर बनाते हो तो दूसरे दिन उनको मरने के लिए लाश गाड़ी बनाते हो और फिर उन्हीं से नौका। तुम देवताओं की तरह ही कि नियम को न मानने वाले हो। और हो पूरे हरफ़न मौला।"

"लेकिन, श्रीमानु ! मेरा कोई मतलव नहीं रहता है । मुक्ससे जो होत मैं करता हूं।" "फिर वही देवताश्रों वाली वात वोलो । क्या लाश की गाड़ी वनाते समय तुमने कभी गीत नहीं गाया ? लोग कहते हैं कि तीतन लोग ज्वालामुखी के मुंह से कांच, शोले, श्रीर श्रंगारे हटाते समय गीत गुनगुनाते हैं । यही नहीं, हाथों में फावड़े लिए कब खोदने वाले मजदूर भी गाते हैं । क्या तुमने कभी नहीं

गाया ?"
"क्या, श्रीमान्, गाना ? क्या में गाता हूं ? श्रीह, सर ! उसके प्रति मैं काफी
उदासीन हूं परन्तु कब्र खोदने वालों के गाने का कारए यह है कि वहां खामोशी
रहती है लेकिन मेरे ठोकने-पीटने में तो श्रावाजें योंही भंकारती हैं।"
.

"ऐ! तो वह डक्कन जैसे ग्रावाज करने का तस्ता है श्रीर सभी चीजों में जो तस्ता ग्रावाज करता है उसका कारए। भी यह है कि वह खोखला होता है। श्रीर लाश की गाड़ी में रखी लाश भी क़रीव-क़रीव वैसी ही होती है, वढ़ई! क्या कभी तुमने किसी लाश के सन्दूक को गिर्जे के दरवाज तक ले जाने में मदद की है श्रीर तब उस डोलती क़ब्न को खड़खड़ाते सुना है?"

"विश्वास कीजिए सर! मैंने किया है—" "विश्वास? वह क्या है?"

"विश्वास क्यों सर ! वह तो केवलमात्र सम्बोधन था-वस ।"

"हं, हं, कहते जास्रो।"

है। है। यहरी जाना ।

"में यह कहना चाहता था श्रीमानु कि-"

"नया तुम रेशम के कीड़े हो ? नया तुम उसकी तरह अपना तार अपने आप बुनते हो ? अपनी छाती को देखो ! इन सूर्तों को अलग हटाओ ।"

''वह सामने जाता है। वह अचानक हुया था किन्तु गरम ग्रक्षांशों में तूफ़ान के फोंके ऐसे ही अचानक ग्राते हैं। मैंने सुना है कि 'गैलीपैगो' के 'अलवरमार्ले' द्वीप को 'भूमध्य रेखा' ने दो हिस्सों में बांट रखा है। मेरा ख्याल है कि 'भूमध्य

हीप को 'भूमध्य रेखा' ने दो हिस्सों में वांट रखा है। मेरा ख्याल है कि 'भूमध्य रेखा' ने इस बुड्ढे को भी ठीक बीच से दो टुकड़ों में वांट दिया है। उसमें हमेशा गर्मी चढ़ी रहती है। वह उधर देख रहा है— रस्सी के टुकड़े ! जत्दी निकलो। लकड़ी की यह मुंगरी कार्क है श्रीर में संगीत के बीशों वाले वाजे का

प्रोफेंसर हूं--खुट् खुट्।"

(श्राहाच, स्वगत)

"यह दृश्य है ! और यह एक घ्वनि ! सफेद खोपड़ी वाला कठफोड़ा

शिखले पेड़ पर चोंच मार रहा है। ग्रन्धे ग्रीर वहरों से मुक़ावला किया जा कता है। रट्-टट् ग्रादमी की नट्ज की ग्रावाज! ग्रीह ये सब कितनी बेकार िज़ें हैं! तब ग्रसली चीज़ें क्या हैं? हलके विचार? उस भुतही मीत का यहां सा उरावना चिह्न है। केवलमात्र एक घटना से खतरनाक जिन्दग़ी में ग्राशा शिर सहायता के संकेत दिखाई देते हैं। एक लाश-डोंगी की जीवन-रक्षक नीका! या यह ग्रागे वढ़ सकती है? दैविक स्वरूप में लाश की गाड़ी या सन्दूक गमरत्व को संभाल कर रखने वाले हैं। मैं इसको सोचूंगा। लेकिन नहीं। जहां क पृथ्वी के ग्रन्थकारमय रूप का प्रश्न है ग्रीर उसका दूसरा पक्ष जो प्रकाशमय —वह कार्य रूप में ग्रानिश्चत चांदनी है। इस पापमय ग्रावाज को क्या बढ़ई प्रम दूर नहीं कर सकते? मैं नीचे जाता हूं। दुवारा ग्राने पर मैं इस चीज को फर नहीं देखूं। विप! ग्रव हम तुमसे फिर वातें करेंगे। मैं तुमसे ग्रनोखी श्रामंनिकता पा रहा हूं। कोई ग्रदश्य दुनिया तुममें समा गई है।"

00

अगले दिन एक वड़ा जहाज 'रैंचेल' सामने दिखाई दिया, जिसके मस्तूलों के चारों ग्रोर ग्रादिमियों की खासी भीड़ थी। पिकोड इस समय काफी तेज चल रहा था लेकिन चौड़े परों वाला ग्रजनवी, जब हवा के रुख की तरफ़ से सामने ग्राया तो जैसे हवा बांघने वाले पाल खोखले गुट्यारों की तरह फूटकर एक साथ गिर गए ग्रीर पिचके हुए पेंदे से सब जीवन-तत्व जैसे उड़ गया।

"कुसंवाद ! वह कुसंवाद लाया है," वूढ़े मैन्क्समैन ने कहा । परन्तु उसका कमाण्डर प्रपने मुंह में 'विगुल' लेकर वजाते हुए नाव पर खड़ा हो ग्रयवा ग्राशान्वित होकर मिले इसके पूर्व ही श्राहाब की ग्रावाज सुनाई दी ।

"सफ़द व्हेल देखी है कहीं?"

"हां, हां, कल । क्या तुमने किसी व्हेल-नाव को भटकते हुए देखा है ?"
खुशी के मारे आहाव ने उस प्रश्न का उत्तर 'न' में दे दिया । वह उस
अजनवी जहाज पर फ़ौरन ही चढ़ने को उतावला हो रहा या परन्तु दूनने नहाइ
के कप्तान ने जो अब तक अपने जहाज को रोक हुका या इस नैक्

ह पर चढ़ा ग्रीर उसे तत्काल पहचान लिया । वह नन्तुकेत का ही या, परन्तु समें ग्रापस में विधिवत् कोई दुग्रा-बन्दगी नहीं हुई ।

"वह कहां थी ? मारी नहीं गई। मारी नहीं गई!" नजदीक श्राते हुए हाव चिल्लाया। "वह कैसी थी ?"

ऐसा लगता था कि पिछले दिन शाम को वहुत देर तक अजनवी जहाज की

न नावें व्हेलों के एक भूंड से उलभी रही थीं जो उन्हें घसीटकर जहाज से ार-पांच मील दूर ले ग्राया। हवा के रुख की तरफ वे जब तेज़ी से उनका छा कर रहे थे तभी मोबी डिक का सफेद सर श्रौर शरीर पानी के बहार ग्राया ो बहुत दूर नहीं था। तत्काल एक चौथी नाव जो खास मौकों के लिए थी, छा करने के लिए, पानी में उतार दी गई। हवा के सामने काफ़ी सतर्कता-र्वक चल लेने के वाद इस चौयी नाव ने--जो उन सवमें तेज थी--लगता है सको फांसने में सफलता पाई। कम से कम आगे के मस्तूल वाला आदमी यही ह सकता था। बहुत दूर, उसने एक नाव को डूबते हुए देखा ग्रीर तव पानी गड्प करके उठने वाले वगूलों को । उसके वाद कहीं कुछ नहीं था । जैसा कि हुत बार होता है-यह अनुमान लगा लिया गया कि व्हेल अपने पीछा करने ाले को साथ ही घसीटती चली गई। ऐसी ब्राशंका थी, परन्तु उसके लिए भी तक कोई खतरे की सूचना नहीं दी गई थी। संकेत-घंटियां रस्सीं में वांव ो गई। तभी श्रंधियारा घिर श्राया। तव मजबूर होकर तीन नावें चढ़ा ली ई। दूसरी श्रोर चौथी नाव को ढूंढ़ने जाने के पहले — जहाज मजबूर हो गया क स्राधीरात तक अपना स्यान छोड़ दे श्रीर उस नाव को उसके भाग्य पर रहते लेकिन इस समय तो वह उससे दूर था ही। वाकी जहाजी सुरक्षित रूप में ।हाज पर चढ़ गए। निशान के लिए तेल के कारखाने में आग जला दी गई ोर प्रत्येक श्रादमी सब तरफ़ ग़ोर से देखता रहा। बहुत दूर चलने के बाद हाज यमा ग्रीर उस नाव की खोज के लिए उसने अपनी तीनों नावें फिर पानी उतार दी ग्रीर वे सुवह तक खोजते रहे। इस पर भी खोई हुई नाव का कोई ाशान दिखाई नहीं दिया ।

इस कथा को कहकर आगन्तुक कप्तान ने तत्काल अपना मन्तव्य वता दिया।

गहता था कि उस नाव की खोज में पिकोड उसकी सहायता करे ग्रीर दोनों त दो ग्रोर पता लगावें।

"ग्रव में दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं," स्टब ने एलास्क से कहा—"िक उस हुई नाव में कोई ग्रादमी इस कप्तान का सबसे बढ़िया कोट या घड़ी पहने तभी उसको वापस पाने के लिए यह बहुत उतावला हो रहा है। ग्राज तक किसी ने सुना कि व्हेल के शिकार के सबसे बढ़िया मौसम में एक नाव की में दो बड़े जहाज़ दौड़ लगावें? देखी एलास्क ! देखी तो। यह कितना। दिखाई दे रहा है—इसकी ग्रांखों के दोनों वटन पीले दिखाई दे रहे हैं—! वह कोट नहीं था। वह ज़रूर—

"मेरा लड़का ! मेरा अपना लड़का उसमें था । परमात्मा के लिए मैं प्रार्थना । हूं, मैं अनुरोध करता हूं"—नवागन्तुक कप्तान ने आहाव से कहा, जिसने ह निवेदन को बड़े रूखे ढंग से सुना था । "केवल अड़तालिस घंटे मुक्ते अपने ज़ को उपयोग में लाने दीजिए—मैं खुशी से उसका खर्च दूंगा, दूना पैसा ।—अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो केवल अड़तालिस घंटे केवल—उतना ज़रूर, आप ज़रूर वैसा करेंगे।"

"उसका लड़का !" स्टव चिल्लाया—"ग्रोह ! उसका लड़का खो गया है। ोट श्रीर घड़ी की बात बापस लेता हूं—श्राहाब क्या कहता है ? हमें उस के को ज़रूर बचाना चाहिए।"

"पिछली रात वह सबके साथ ह्रव गया," वूढ़े मैन्क्समैन ने जो उनके पीछे। । या कहा—"मैंने सुना था। तुम सबने भी उनकी आत्माओं की छाड़ाड़ सुना था।"

'रैनेल' की इस घटना में सर्वाधिक दु:ख का प्रसंग यह था कि जिन परितियों में वह विपाद उपस्थित हुआ था उसमें केवल कप्तान का एक सड़का
ों या विक उस अन्वकार में खोज करते समय जो नाव गुन हुई की उन्ने
लड़का और भी था। इससे उस पिता को असीम बोक नहन करना नहा
। ऐसे समय में जैसा उचित था मेट ने जान-वूसकर प्रचलित कर्छ किए कि
नती में अधिक नावों को वचाने की चेष्टा की। किन्तु कैप्टेन ने किन्ने कि उपस्ति हैं
रेशा को लेकर वह सब जानवूसकर तब तक नहीं कहा हुई दूर कर्या है
वेपन ने उसे विवश नहीं किया कि अभी भी लायता लड़के है सक्कार हुई

को वह छिपाए रहें। लड़का केवल वारह वर्ष का था और उसे पिता ने नन्तुकेत के रिवाज के मुताबिक विना अपने प्यार की चिन्ता ऐसे खतरे में डाल दिया था जिसका कि अंतिम फल सदा उसकी जाति को रूप में मिला था। ऐसा बहुत बार होता है कि नन्तुकेत के कप्तान अपने के को इतनी कच्ची उम्र में ही तीन-तीन, चार-चार साल की समुद्र-यात्रा पर देते हैं और वह भी अपने नहीं दूसरे जहाजों के साथ जिससे पिता का असन्तान के प्रति मोह तथा भय न रहे और अन्य लोगों की दृष्टि में वह पक्ष भी न दिखाई दे।

श्रजनवी कप्तान श्रभी भी श्राहाव की कृपा की कामना कर रहा था श्राहाव, एक निहाई की तरह स्थिर खड़ा था जिस पर चाहे जितनी चोटें प जाएं श्रीर वह हिले तक नहीं।

"जब तक आप 'हां' नहीं कहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे अवसर पर जैस अपने लिए करते वैसा मेरे लिए करो क्योंकि कैंग्टेन आहाव! तुम्हारे भी लड़का है—वैसे वह निरा बच्चा है और घर पर किलकारियां भर रहा है—वच्चा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी है—हां, हां, तुम निष्ठुर आहाव! मैं व हूं—जहाजियो! भागो! दौड़ो! तैयारी करो।"
"ठहरो!" आहाव चिल्लाया—"रस्से का एक ढोरा भी मत छूना।

ऐसी आवाज में वह वोला जो घीरे-घीरे मुलायम पड़ती गई—"कैंप्टेन गां में ऐसा नहीं करूंगा। मेरा काफ़ी समय नष्ट हो चुका है। गुड-वाई! गुड-खुदा तुम्हारी मदद करे और में अपने आपको माफ करूं लेकिन में जा खुरा । मि॰ स्टारवक! घड़ी देखो। अवसे तीन मिनट के अन्दर प्रत्येक अज ो हटा दो और जहाज फीरन चलाओ।"

फौरन मुड़ते हुए वह अपने केनिन में उतरा और उस अजननी कप्ता-उसकी प्रार्थना के उत्तर में निराश और किंकर्तन्यिनमूड छोड़ गया। अपनी निमूड़ता को समाप्त कर गार्डिनर चुपचाप जहाज के किनारे पर प्र और अपनी नान पर उतरा नहीं बिल्क गिर पड़ा और अपने जहाज पर गया।

शीघ ही दोनों जहाज अपनी-अपनी दिशा में चल दिए। पानी में दोन

भूम रहे थे। गार्डिनर के जहाज के तीन मस्तूल शेरी के तीन पेड़ों की तरह दिलाई दे रहे थे जिन पर बच्चे भूल-भूलकर स्ट्राबेरी खा रहे हों।

किन्तु ग्रपनी उस कष्टमय स्थिति में इतने रोने-कलपने के बाद भी, 'रैचेल को कोई संतोष नहीं मिला, क्योंकि उसके बच्चे डेक पर नहीं थे।

30)

(श्राहाव डेक की श्रोर जाने को बढ़ रहा है; पिप उसके साथ चलने के उसका हाथ थाम लेता है )
'खोकरे! छोकरे! मैं तुभसे कहता हूं कि तू श्राहाब का पीछा मत कर

समय आ रहा है, जब उसके साथ आहाब तुभी भी नहीं डरा सकेगा और न ही तु उसके पास रह सकेगा। ऐ गरीब लड़के ! तुभी कुछ ऐसा है जो मेरी बीमार्र का इलाज ज़रूरत से ज्यादा कर रहा है लेकिन इस शिकार के लिए मेर्र वीमारी ही मेरी तन्दुहस्ती है। तू यहीं रह जिससे सब लोग कप्तान समभका नैतेरी खातिर करें। हां, लड़के ! तू यहीं मेरी इस पेंचवाली कुर्सी पर बैठ उसके लिए दूसरा पेंच तू बन जाएगा।"

"नहीं, नहीं, नहीं े तू विकलांग है। ग्रपने ग्रायब हुए पैर की जगह ह मुभे इस्तेमाल कर सकता है। मैं ग्रीर कुछ नहीं चाहता, केवल तेरे साथ रहन चाहता है।"

"श्रोह ! वहुत-से वदमाशों में यों कहिए लाखों घूतों में — यह जैसे मुश् मनुष्य की सतेज विश्वासी भावना में पनपा रहा है ! श्रौर एक काला लड़का सनकी ! लेकिन मैं सोचता हूं कि समान व्यवित एक दूसरे का इलाज भले प्रकार कर सकते हैं। वह फिर सन्तुलित हो रहा है।"

"लोग कहते हैं कि एक बार स्टब ने वेचारे पिप को छोड़ दिया जिसके सब हिंडुयां ह्रवने से सफेद निकल ग्राईं भले ही उसकी त्वचा काली हो। लेकि मैं ग्रापके साथ वैसा विस्वासघात कभी नहीं करूंगा जैसा स्टब ने मेरे साथ

१. एक मीठा फल।

किया। मैं ग्रापके साथ जरूर जाऊंगा।"

"तुम ग्रगर इतना वोलोगे तो ग्राहाव के काम को नुकसान होगा। मैं तुम कहता हू-नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।"

"श्रोह, मेरे श्रच्छे मालिक ! मालिक ! मालिक !"

"तुम इस तरह रोए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। यह सोच लो श्री हाव भी पागल है। सुनो ! आर डेक पर मेरे हड्डी के पैर की आवाज सुन रही कि मैं वहां हूं। अब मैं तुभे छोड़ता हूं। तेरा हाथ! मिल गया छोकरे तुम सच्चे हो, जैसे परिधि अपने केन्द्र के प्रति सच्ची होती है। इसलिए खु तुम्हें हमेशा खुश रखे। वह हमेशा तुम्हारी मदद करे।"

(त्राहाव जाता है, पिप एक कदम त्रागे वढ़ता है)

"वह सभी यहां खड़ा था। मैं उसकी हवा में खड़ा हूं-लेकिन मैं सके हूं। भ्रगर यहां पिप होता तो मैं यह सहन कर लेता लेकिन वह तो लापता है पिप ! पिप ! डिंग, डांग, डिंग ! पिप को किसने देखा ? वह यहां जरूर होग ा दरवाजा तो खोलो । गया ? न ताले, न चटखनी, न कोई रोक, लेबि । पर भी यह खुल नहीं सकता । यह तो कोई जादू है । उसने मुक्ते यहां ठहर कहा है ग्रीर यह भी कि यह पेंच वाली कुर्सी मेरी है। तव मैं यहां वैठूंगा-गुज के वीचोंबीच, उसकी सब नावें और मस्तूल मेरे सामने हैं। यहां हम ाने जहाजी कहते हैं कि उनके काले चौहत्तर में कभी-कभी सेना के व मसर एक मेज पर वैठते हैं ग्रीर कप्तानों एवं लेपिटनेन्ट लोगों का नेतृर ति हैं। यह क्या है ? फौजियों के निशान ! फौजियों के निशान ! सब ए थ। श्रापको देखकर प्रसन्नता हुई मोशियो ! क्या ग्रापने पिप को देखा है ? कितन ा लगता है जब कोई काला आदमी गोरे आदमी की तरह अपने कोट में सो फीते श्रीर फीजी निशान लगा लेता है। मोशियो, क्या श्रापने किसी पिप व ा है ? एक छोटा नीग्रो छोकरा, पांच फुट ऊंचा, काले कुत्ते की शक्त क पोक ! एक वार एक व्हेल-नाव से कूद पड़ा था। आपने दिखा है ? नहीं िठीक है ! तव प्याला फिर भरिए, ग्रीर हर डरपोक के लिए शरम की घूं ाइए । मैं कोई नाम नहीं लेता । उन सब पर शर्म कीजिए । एक पैर मेर रखिए।—हिश! हड्डी की श्रावाज! मालिक, मालिक! जब श्राप में कपर चलते हैं तो मैं डर जाता हूं। परन्तु मैं यहां रुक्रूंगा। यों जहाज का यह पिछवाड़ा चाहे फिर चट्टान से टकराकर फट क्यों न जाए और मैं घोंघों के साथ तलहटी में क्यों न समा जाऊं!"

99

श्रन्त में वह समय तथा स्थान ग्रा गया जिसका ग्राहाव को बहुत दिनों से इन्तजार या ग्रीर जिसका पीछा करते-करते वह न मालूम कितने सागर पार करता चला ग्राया था। ग्रव वह ग्रपने दुश्मन को मज़ा चला सकता था। यही वह जगह थी जहां उसके वह भयानक जरूम लगा था। एक दिन पहले उसी स्थान पर एक जहाज का 'मोवी डिक' से मुकावला हुग्रा था। ग्रव तक जितने जहाज उसे मिले थे उन सबने बताया था कि मोवी डिक कितनी उदासीनता से ग्रपने विपक्षियों का शिकार करती श्रीर चीर-फाड़ डालती थी। उस बुड्ढे कसान की ग्रांलों में कोई विचित्र चमक थी जिसे देखकर कमज़ोर व्यक्ति तो घवड़ा ही जाते। जिस प्रकार ध्रवतारा छः महीने की रात में ग्रपनी स्थिर श्रीर तीली दृष्टि से ग्राकंटिक प्रदेश को देखता रहता है उसी प्रकार ग्राहाव ग्रधं रात्रि की उदासी में इवे ग्रपने जहाजियों को बरावर देख रहा था। उनमें यह बात जम रही थी कि उनके समस्त भ्रम, संदेह, भय, उनकी ग्रात्मा के भ्रन्दर ही मिट जाने चाहिएं ग्रीर उनका एक भी तेज वर्छा या घारदार लोहा वाहर नहीं निकलना चाहिए।

श्रागे श्राने वाली परिस्थिति की सम्भावना में जैसे सब हंसी-मजाक काफूर हो गया था। स्टब की मुस्कराहट खत्म हो गई। स्टारवक खामोश हो गया। उसी प्रकार श्रानन्द श्रीर श्रफसोस, श्राशा श्रीर डर सभी कुछ श्राहाव की लौह-श्रात्मा के उस खाल में पिसकर महीन चूरन हो रहे थे। मशीन की तरह, वे डेक पर गुमसुम चल-फिर रहे थे श्रीर पहले से श्रिधक सतके थे कि बुड्ढे की नजर उन्हीं पर टिकी हुई है।

परन्तु क्या किसी ने उसको अधिक एकान्त क्षराों में परखने की चेष्टा की है जब वह सोच रहा हो कि केवल एक की नज़र ही उस पर पड़ रही है?

प्रापको स्पष्ट ज्ञात होगा कि जिस तरह श्राहाव की दृष्टि से जहाज के कर्मचारी रितंत थे, उसी तरह पारसी की नजर से श्राहाव कांपता था। उस पतले-दुवले केंडेलाह को उस विचित्र भावना का कुछ-कुछ अनुभव हो रहा था; जैसे वह गवड़ा रहा हो। लोग उसको शंका की दृष्टि से देखते थे। वे सोचते थे कि वह कोई श्रादमी है या कांपने वाली छाया जो एक डेक पर किसी श्रदृश्य व्यक्ति को शरीर द्वारा डाली गई है। वह घंटों-घंटों खड़ा रहता था। वह न वंठता, अकृतता श्रीर उसकी श्रनोखी श्रांखें जैसे कहतीं—'हम दो पहरेदार कभी गराम नहीं करते।'

जब तक थाहाव पहले से न होता तब तक दिन-रात में कभी भी मल्लाह कि पर नहीं चढ़ते थे। वह अपने हड्डी वाले पैर को खटखटाता कभी डेक पर देखाई देता और कभी केविन की सीढ़ियों पर तथा उसका टोप उसकी थांखों कि चढ़ा रहता। चाहे जितना निश्चल वह हो; चाहे जितनी रातें या दिन उस-ते अपने भूले वाले पलंग पर विना आराम किए विता दी हों परन्तु उसके उस त्वे हुए टोप में खिपी थांखें कभी-कभी मुंदी रहतीं और यह निश्चय न हो तिताता कि वह सो रहा है अथवा उन पर पैनी नजर गड़ाए खड़ा है। वह रस्सा कड़े हुए, एक-एक घंटों खड़ा रहता और रात की नमी, अनदेखे ही, उसके त्वर-से कोट तथा टोप पर छाई रहती। ओस उसके जिन कपड़ों को रात में भगो देती, दिन की धूप उन्हें सुखा देती। रात-दिन इसी प्रकार तख्तों पर वंह विताता और अपनी जरूरत की चीजें भी वहीं मंगवा लेता था।

उसी खुली हवा में वह अपना दो समय का भोजन भी करता था। सुवह के नाक्ते और भोजन के अतिरिक्त रात का खाना वह कभी छूता नहीं था। उसने अपनी दाढ़ी वनाना भी बन्द कर दिया जो खूव घनी हो गई, जैसे किसी मेड़ पर घास उग आई हो। उसका समूचा जीवन जैसे डेक पर पहरा देने में ही सीमित हो गया था। पारसी की भेदभरी हिष्ट भी उसकी हिष्ट के समान जमी यी, परन्तु कोई भी किसी से बोलता नहीं था। कभी-कभी रात में आहाब रस्सों के सहारे और पारसी बड़े मस्तूल के पास खड़े होते और दोनों ही एक दूसरे पर नजरें गड़ाए रहते जैसे पारसी में आहाब अपनी छाया देखता था और आहाब में र गरसी का अस्तित्व विलीन हो गया था।

सुवह, दिन निकलते-निकलते, उसकी लोहे की-सी श्रावाज सुनाई देती-

|   | ì |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| ſ |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

फिर चक्कर खाती हुई नीचे श्राती। लीटकर श्राहाव की खोपड़ी के चक्कर लगाती।

चूं कि शाहाय की नज़र दूर फैंले क्षितिज पर स्थिर थी इसलिए उसने इस चिड़िया पर घ्यान नहीं दिया। न ही किसी श्रीर का घ्यान उस श्रीर गया होगा क्योंकि यह एक साधारण-सी बात थी।

"ग्रापका टोप, भ्रापका टोप, सर !" सिसिली के जहाजी ने श्रनायास चिल्लाकर कहा जो मस्तूल के पास श्रीर श्राहाव के ठीक पीछे खड़ा था। उस समय तक चिड़िया का फैला हुश्रा पंख बुड्ढ़े की श्रांक्षों के सामने या श्रीर भारी चोंच सिर के ऊपर। एक चिल्लाहट के साथ चिड़िया श्राहाव का टोप लेकर उड़ गई।

एक वाज ने तीन वार तारिक्वन के सिर का चक्कर लगाया था श्रीर उसकी टोपी उतारकर फिर पहनाने श्राया था। उसके वाद तारिक्वल—उस की पत्नी—ने उससे कहा था कि वह रोम का शाह बनेगा। उस टोपी का दुवारा पहनाया जाना ही ऐसे में श्रच्छा शकुन माना जाता है। श्राहाव का टोप तो कभी लोटा नहीं। वह भारी चिड़िया उसे लेकर उड़ती ही चली गई श्रीर श्रन्त में ग्रायव हो गई। जहां वह गायव हुई थी उस स्थान पर एक काला-सा घव्वा वहुत उंचाई से उड़कर जल में समा गया।

## **50**

भारी पिकोड नढ़ता चला जा रहा था। पुमड़ती लहरों के साथ दिवस बीतते चले जा रहे थे। 'कॉफिन' से बनी जीवन-रक्षक नौका धीरे-धीरे हिल रही थी। तभी ग्रपने नाम 'डिलाइट' के गुएगों के विपरीत एक जहाज सामने दिखाई दिया। सब नजरें उसके चौड़े शहतीरों पर स्थिर हो गई। उनकों कैंचियां भी कहते हैं जो श्रनेक व्हेल-जहाजों में छोटे डेक से श्राठ-नौ फुट ऊपर रहती हैं तथा वेकार या श्रतिरिक्त नावों को रखने के काम में श्राती हैं।

उस श्रागंतुक की उन कैंचियों से छोटी-छोटी लकड़ियां जुड़ी हुई थीं श्रीर किसी पुरानी नाव के कुछ तख्ते जड़े हुए थे। सब मिलाकर वह एक घोड़े के ग्रस्थिपंजर-सा दिखाई दे रहा था।

"सफेद व्हेल देखी है क्या ?"

"देखी है !" उस पोपले मुंहवाले कप्तान ने 'ताफ़ ल' पर खड़े हीकर कहा श्रीर अपने विगुल से उसने घ्वस्त नाव की श्रोर संकेत किया।

''क्या उसे मार डाला गया ?"

''ग्रभी तक ऐसा हारपून नहीं वना जो उसे मार सके,'' एक भूले वाले पलंग को डेक पर देखकर ग्रीर उसके चारों ग्रोर कुछ जहाजियों को कोई वस्तु सीते हुए देखकर दूसरे ने कहा।

"अभी तक नहीं बना ?" और पर्य द्वारा बनाए हुए बर्छे को हाथ में लेकर आहाब ने कहा—"ऐ नन्तुकेत बालो ! इयर देखो ! इस हाथ में में उसकी मौत लिए खड़ा हूं ! इस पर खून और आसमान की विजली ने सान रखी है, और इन तेज कांटों पर भी और में इसम खाता हूं कि उसके मुफ़नों के नीचे का जो गरम हिस्सा है, में उस पर तीन बार बार करूंगा जहां उस पापिन सफ़ेद ब्हेल की जिंदगी है !"

"तव भगवान् तुम्हारी रक्षा करे, ऐ बुड्ढे दोस्त—तुमने उसे देखा है"— भूले वाले पलंग की तरफ़ इशारा करके वह वोला— "कल मेरे पांच में से चार हट्टे-कट्टे आदिमियों को दफ़ना दिया गया जो कल तक जिन्दा थे और रात होते-होते खत्म हो गए। उस एक को मैं दफ़ना रहा हूं, वाकी मरने के पहले ही दफ़न हो गए। अब तुम उनकी कबों पर अपना जहाज बढ़ा रहे हो"—अपने जहाजियों की ओर मुड़ते हुए— "क्या तुम लोग तैयार हो? तब तस्तों को रेल पर रखो और लाश को उठा लो; हां, इसी तरह" ऐ खुदा !"—अपनी फैली आंखों से छाया की ओर वढ़ते हुए वह कहता गया— "भगवान करे जीवन और मुक्त—"

"आगे बढ़ो ! पतवारें तेज चलाग्रो !" ग्रपने जहाजियों को उत्साहित करते

हुए ग्राहाव चिल्लाया।

परंतु पिकोड की गति एकाएक इतनी तेज नहीं हो सकी कि ब्रादमी के इसमें पर उठने वाली 'गड़प' ब्रावाज श्रीर बुलवुलों के मिटने

१. जहाज के पिछले भाग में लगे कठघरे का ऊपरी भाग।

न देती। जरूर ही उन युलयुलों ने जहाज के पेंदे को टक्कर दी होगी।

श्रव जब श्राहाव उस शोकमग्न जहाज से दूर हटा तो उस श्रनोखी जीवन-रक्षक नीका को जो पिकोड के पीछे लटक रही थी—जैसे एक परेशानी से नजात मिली हो।

"हा ! सामने देखो ! दोस्तो ! सामने देखो !" पीछे से एक धावाज ने जैसे जाते हुए पिकोड को चेतावनी दी, "तुम धजनवी लोगो ! श्रोह ! वेकार ही हमारे शोकाकुल अन्त्येष्टि से भाग रहे हो । तुम इस तरह अपने ताफ ल को मोड़कर अपनी कन्न ही दिखा रहे हो ।"

## 59

दिन विल्कुल साफ़ था। नीलिमा में जल श्रीर वायु समुद्र श्रीर श्रासमान एक हो रहे थे। स्वच्छ श्रीर पारदर्शी वायु की कोमलता में जैसे किसी नारी का रूप निखर रहा था; साथ ही समुद्र की विशालता में उठती लम्बी, तीखी श्रीर उलभती लहरें इस तरह उठ रही थीं मानो सोया हुआ सैम्सन सांस ले रहा हो।

इघर-ज्यर छोटी सफेद चिड़ियां अपने छोटे-छोटे डैनों की फैलाए, ऊंचाई पर, वर्फीली धवलता को ऐसे चमका रही थीं जैसे किसी युवती की कल्पना साकार हो रही हो। परन्तु, किनारे के आसपास में समुद्र के नीलेपन में और जिल की अयाह गहराई में भारी-भारी व्हेल, सोई-फिश, शार्क तैर रही थीं; श्रीर ये थीं पुरुप-समुद्र की मजवूत, आन्दोलित और हत्याकारी भावनाएं।

यह ग्रान्तरिक भेद तो था, किन्तु वाहर का ग्रन्तर केवल कम श्रोर ज्यादा गहरी छायाशों में था। वे दोनों जैसे एक हो रहे थे। जैसे केवल 'सेक्स' ग्रथवा यौन ही जनका ग्रन्तर वताता था।

कंचाई पर, जार या राजा की भांति, वह यशस्वी शाहों का शाह सूर्य, कोमल वायु वलशाली समुद्र को अपित कर रहा था जैसे किसी वधू को वर की भेंट दी जा रही हो। सामने क्षितिज की उस घारा में, एक मन्द किन्तु गतिमान चेतना भलक रही थी—जो इस भूमध्य रेखीय प्रदेश में—बहुत बार दिखाई

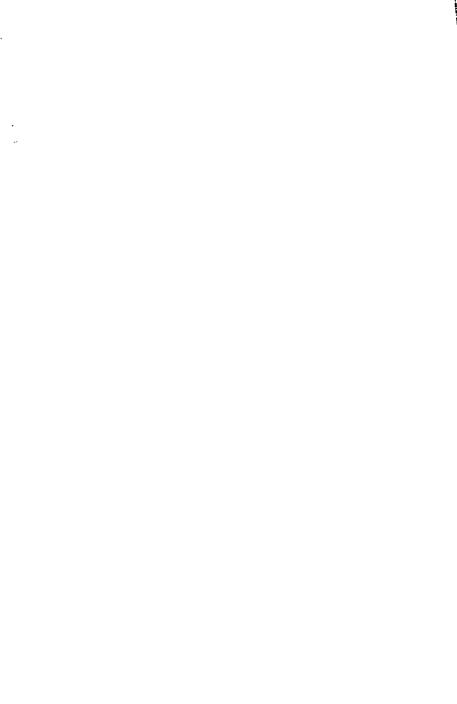

स्टारवक ने बुड्ढे को देखा कि वह किस बुरी तरह से समुद्र पर व् हुमा है। उसने उसके हृदय की व्यथा को समभा। वह उसे देख न सके द छून जाए इसके प्रति सतर्क होकर स्टारवक उसके पास जाकर खड़ा हो गया

श्राहाव घूमा।

"स्टारवक!"

"सर !"

"ग्रोह स्टारवक ! वड़ी ग्रच्छी हवा चल रही है ग्रीर ग्रासमान वहुत सुह दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दिन, श्राज ही की तरह मधुर था वह दिवस जव श्रपने जीवन में पहली व्हेल मारी थी। तब में श्रठारह साल का एक छी हारपुनर था; चालीस, चालीस, चालीस साल पहले !--इतने दिन हो ग व्हेल का शिकार करने में निरंतर चालीस साल वीत गए। चालीस साल एकांत खतरा और तूफान ! इस निदंगी समुद्र पर चालीस साल की जिल् चालीस साल से ग्राहाव ने उस शांत पृथ्वी का त्याग कर रखा है। चार साल से इस जल की गहराई की भयानकतात्रों से लड़ाई करता रहा हूं। स्टारवक ! इन चालीस सालों में मैंने किनारे पर तीन साल भी नहीं वि हैं। श्रव में ऐसे जीवन का स्मरण करता हूं, जैसा मेरा रहा है, कारीगरों वनाया हुम्रा दीवारों से घिरा कप्तान का वह शहर जो केवल उसकी घिरी दुनिया थी श्रीर जहां उसकी संतीप पाने का कोई मार्ग न था-श्रीह, इ धकावट ! इतना भारीपन ! एक हुक्म के जोम में घरी 'गिनी कोस्ट' : गुलामी ! जब मैं उस सबको सोचता हूं जो मेरे लिए अज्ञात है और जिल थोड़ा ग्राभास मुभे रहता था-गीर किस प्रकार मेरी ग्रात्मा ने इन चार सालों में निरे सूखेपन को अपनाया है और किस तरह मैं इस शुक्तता लारेपन में जीवित रहा हूं, जविक भूमि पर रहनें वाला छोटे से छोटा ग्रा भ्रपने लाने के लिए रोज ताजे फल तोड़ता है भ्रोर संसार की ताज़ी रोटी कड़ा भाग मेरे लिए फेंकता रहता है-दूर ! अपनी उस नौजवान पत्नं महासागरों दूर, जिससे मैंने पचास साल पूर्व विवाह किया था श्रीर अगले दिन में हार्न अन्तरीप के लिए समुद्री यात्रा पर चल दिया था -- तथा ह विवाह के तिकए पर केवल एक दवाव छोड़ गया था-पत्नी ! पत्नी ! अपने पति के रहते भी विधवा ! स्टारवक ! मैंने शादी करते ही उसे विध ना दिया। ग्रीर तव वह पागलपन, वह सनक, वह खीलता हुग्रा खून ग्रीर लती हुई भींह की तेजी में जब ग्राहाव ने हजारों व्हेलीं की-किटिकटाकर रि भाग उठाकर —पीछा किया। मेरे वे कर्म ग्रादमी के नहीं राक्षस के थे! -हां ! हां ! चालीस साल का कैसा मूर्ख-मूर्ख ! ग्राहाव पुराना मूर्ख रहा ! मछिलयों का पीछा करने का यह संघर्ष क्यों ? क्यों यह थके हुए ग्रीर जैसे कवा लगे हुए हाथ पतवारों पर चलते रहे, ग्रीर लोहे तथा वछों को संभालते हे ? ग्रीर, ग्रव ग्राहाव पहले से ग्रमीर ग्रीर वेहतर कैसे है ? सोचो ! ग्रोह, टारवक! क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि जीवन के इतने वोभ के वाद भी मेरा क पैर मुभसे छिन जाए ? यहां, इस पुराने वालों छल्ले को हटा दो, यह मुभे ांघा बनाता है, जैसे में रो पहूंगा। इस तरह के वालों के छल्ले यों सफ़ेद कभी हीं होते, वित्क किसी राख में लिपटकर हुए हैं ! लेकिन स्टारवक ! नया मैं हुत, वहुत बुड्ढा लगता हूं ? मुभको वेहोशी त्राती है, कमजोरी; मैं भुक गया , मेरे कूबड़-सा निकला मालूम पड़ता है जैसे स्वर्ग के बाद सदियों-सदियों तक गदम उसके नीचे लड़खड़ा रहा हो। परमात्मा ! ऐ परमात्मा ! ऐ परमात्मा ! रि दिल को पीस डालो !- मेरे दिमाग को कुचल डालो !- इतना मजाक ! ाजाक ! ऐसी तीखी और काटने वाली दिल्लगी और इन सफ़ेद वालों की; नया र्गे इतना ग्रानन्द लूटा था कि मुभे यह सहन करना पड़ता ? स्टारवक! मेरे ाजदीक ग्राम्रो, नजदीक ! मैं किसी इंसान की ग्रांखों में फांकना चाहता हूं। तमुद्र श्रीर श्रासमान की तरफ नजरें गड़ाए रहने से यह कहीं श्रच्छा है । भगवानू की श्रोर नजरें गड़ाने से कहीं ज़्यादा ग्रन्छा है। हरे मैदानों के पास; इस चमकीली भट्टी के पत्यर के पास यह एक जादू का शीका है, मेरे साथी ! मैं तुम्हारी श्रांखों में श्रपनी वीवी श्रीर वच्चे को देख रहा हूं। नहीं, नहीं; जव में पानी में उतरूं तो तुम मत उतरना। जब यह कलंकी श्राहाव मोवी डिक का पीछा करे तब तुम मत ग्राना । वह संकट तुम्हारा नहीं होगा । नहीं, नहीं ! तुम्हारी ग्रांखों में ग्रपना सुदूर स्थित घर मैं देख रहा हूं ! इसलिए यह संकट तुम नहीं भेलोगे !"

"ग्रोह, मेरे कप्तान! मेरे कप्तान! महानू ग्रात्मा! विशाल हृदय वृद्ध! उस गन्दी व्हेल का पीछा कोई वयों करे! ग्राइए मेरे साथ! इन खतरनाक समुद्रों से हमें उड़ भागना चाहिए। हमें घर चलना चाहिए! स्टारवक

के भी बीवी है, वच्चा है; उसके वहनों, भाइयों की खुशनुमा जवानी की ही बीवी ग्रोर वचा ! श्रापकी स्नेहमयी, चाहनायुक्त पिता की भाव पुरानी ग्रायु ! चिलए ! हम लोगों को चलना चाहिए ! कहिए ! मैं ग्रा जहाज का रास्ता वदल दूं! श्रपने नन्तुकेत की ग्रोर चलते वक्त हममें ि उमंग, कितना उत्साह, श्रानंद होगा ! सर ! श्राज के इस सुहाने नीले की भांति नन्तुकेत में भी हर्ष छाया होगा ।"

"ज़रूर ! ज़रूर ! गिमयों की कुछ सुहानी सुवहों को मैंने उन्हें वैसा देखा है। इस समय ही—हां, यह उसके दोपहर के सोने का समय है—र तपाक से जगता है। विस्तर पर वैठ जाता है ग्रीर उसकी मां मेरे सम्बन्धातें करती है—मुक्तं राक्षसी जीव के वारे में ! किस प्रकार मैं समुद्रों में । गया हूं परन्तु उसके साथ नृत्य करने को जल्दी ही लौटने वाला हूं।"

"वह मेरी 'मेरी', मेरी 'मेरी' स्वयं दिखाई दे रही है! उसने मुक्तसे किया था कि प्रत्येक सुबह वह लड़के को पहाड़ी के ऊपर ले जाएगी श्रीर से वह अपने पिता के जहाज को देखने की प्रतीक्षा करेगा! हां, हां! श्रव नहीं, बहुत हो चुका! हमें नन्तुकेत की श्रोर चलना चाहिए! मेरे कैंट्टेन के रास्ते को देखए! देखो, देखो! उस खिड़की से लड़के का चेहरा देखां का हाथ पहाड़ी चट्टान पर टिका हुआ है।"

परन्तु श्राहाव की दृष्टि पलट गई। कीड़ा लगे फल के पेड़ की तरह हिला और श्रपने श्राखिरी फल ज्मीन पर फेंक दिए। "यह क्या है? यह कैसी श्रजीव श्रीर वेनाम चीज़ है? कीन-सा घोड़े

ार छिपा हुआ मालिक, निर्देशी वादशाह मुक्त पर हुनम चला रहा है कि स्वामाविक स्नेह और चाहनाओं के होते हुए भी मैं व्यर्थ आगे वढ़ता ही जाता हूं और घिरकर हर समय ज़िच खा जाता हूं। अपनी भावनाओं के कूल जूकता रहता हूं। क्या यही आहाव आहाव है? ऐ खुदा! क्या यह कूं जो अपना हाथ हिला रहा हूं? परन्तु यदि वह महान सूर्य अपने आधूमता और स्वर्ग के शैतान छोकरे की तरह डोलने वाला कहलाता, या अइस्य शक्ति के द्वारा सितारे न टिमटिमाते तो यह छोटा-सा ह्दय भी धक्-धक् करता? यदि परमात्मा न संवालित करता तो इस छोटे-से मिर

में विचार कैसे आते ? यदि परमात्मा—हृदय की घक्-घक्, मस्तिष्व

विचारशक्ति, प्राणी के जीवन का संचालक न होता तो में क्या हो सकता या ? परमात्मा की शक्ति से ही जहाजों की सांकेतिका एवं हाथ के वर्छे पर टिके भाग्य की ही भांति हम इस संसार में घूमा करते हैं। यह मुस्कराता श्रासमान, यह खामोश जलागार देखो। श्रलविकोर की सामने देखो! किसने उसे उड़ने वाली मछली के पीछे दौड़ने को प्रेरित किया है ? ये हत्यारे कहां जाते हैं मेरे दोस्त! यदि जज स्वयं ही श्रपराघी वन जाएगा तो न्याय कौन करेगा? यह भीनी-भीनी हवा, यह भोला-मुस्कराता श्राकाश, पवन की यह सुगंघि जैसे कहीं दूर वगीचे से चली श्रा रही है; किसी त्ररागाह से तैरती श्रा रही है; किसी भाड़ी से डोलती श्रा रही है; किसी त्ररागाह से तैरती श्रा रही है; किसी करें पर लोट लगा रहे हैं श्रीर उस सबके कर्ता उसी नई सूखी घास के ढेर पर लोट लगा रहे हैं श्रीर उस सबके कर्ता उसी नई सूखी घास के ढेर पर लोट लगा रहे हैं सो जाना है कैसा सो जाना है! हां, उस हरियाली में लीन हो जाना है! स्टारवक! जिस तरह पिछले साल हंसिए चलते रहे श्रीर श्राधी कटी घास पर यों ही छोड़ दिए गए।"

परन्तु निराशा में एक लाश की-सी सफेदी लिए मेट चुपचाप चला ेगया था।

दूसरी ग्रोर देखने के लिए ग्राहाव ने डेक पार किया। वहां टकटकी वांघे देखती हुई दो ग्रांखों को देखकर वह चंचल हो उठा। फेडैलाह भी विना हिले-डुले उसी रेल पर फांक रहा था।

द्ध

उसी रात एक सुनसान ग्रीर खतरनाक द्वीप के पास पहुंचने पर ग्राहाव ने ग्रनायास ग्रपना सर वाहर निकाला ग्रीर वायु की गंघ को सूंघकर वोला कि यहां कहीं व्हेल ग्रवश्य है। शीघ्र ही वह विशेष गंघ एक स्पर्म व्हेल का ग्राभास देने लगी जिससे सभी पहरेदार भी परिचित थे। निकट पहुंचने के लिए ग्राहाव ने हुक्म दिया कि जहाजु को थोड़ा मोड़ा जाए।

समुद्र में दूर तक फैली चिकनाहट को देखकर, सुवह होते-होते, जहाज पर

काफ़ी चहल-पहल हो गई। वह तेल का-सा पदार्थ चमकदार की तरह समुद्र की सतह पर जगमगा रहा था और लहरों के साथ घृ

था। ''म

"मस्तूलों को ठीक करो। सब लोगों को बुलाम्रो।" डैग्यू अपने हाथ में फेंकने वाला लोहा लिए हुए तथा दूसरे लोग भी

पूर्वक डेक पर चलने-फिरने लगे।
"तुम लोगों ने क्या देखा ?" श्राकाश की श्रोर सर उठाते हुए ह

प्रश्न किया।

"कुछ नहीं, कुछ नहीं, साहव !" जवाव में भ्रावाजें फैल गईं। "वड़ा पाल, छोटा ग्रीर दूसरे पाल—सव ठीक करो।"

सभी पाल संभाल दिए गए। एक रस्से को—जो खास तौर से उ ही था—ऊपर खींच दिया गया। मुख्य मस्तूल पर जब वह दो तिः गया तो मुख्य मस्तूल श्रौर बीच मस्तूल के बीच की जगह पर आंकते

गया तो मुख्य मस्तूल श्रीर वीच मस्तूल के वीच की जगह पर आंकते समुद्री पक्षी की तरह चिल्लाया—"वह देखो ! वह वहां फड़फड़ा बर्फ़ीली शिला की तरह उसका कूबड़ चमक रहा है ! वही मोबी डिक

तीन ग्रादिमियों के एक साथ देखने के वाद जो चीख निकली, उसे रस्सों के ग्रासपास खड़े जहाजियों ने उस मशहूर व्हेल को देखने के पि पर उचकना शुरू किया, जिसका पीछा वे इतनी दूर से करते चरे

े पे पे पे प्राहाव मन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था। टाशटेगो ठीक उसके पैर कि कि कि मुख्य मस्तूल का सहारा लिए था। इस ऊंचाई से व्हेल बहुत साप

दे रही थी, जो कुछ मील की दूरी पर थी श्रीर समुद्र की प्रत्येक घुमेड़ जसका चमकता कुबड़ लहरें ले रहा था, साथ ही जसका खामोश फड़्ड

में जड़ रहा था। उन सहज विश्वासी जहाजियों ने वैसा ही फव्वारा दे श्रतलांतक श्रीर हिन्द महासागर की चांदनी रातों में देखा था। "श्रीर क्या तुममें से किसी ने इसको पहले नहीं देखा था?" उस

श्रीर खड़े रस्तेवालों को सम्बोधित कर श्राहाब ने कहा।
"मैंने भी जमी क्षमा देखा जिस मिनट गामने देखा श्रा

"मैंने भी उसी क्षरण देखा जिस मिनट आपने देखा था और तभी चिल्ला पड़ा," टाश्टेगो बोला।

"नहीं, उसी क्षण नहीं। उस समय---नहीं-नहीं। सबसे पहले

या। सबसे पहले देखना मेरे भाग्य में या। सिर्फ मेरे। तुममें से कोई भी सफ़ेंद हेल को पहले नहीं देख सकता था। वह वहां फुफकार रही है! वह वहां घुमेड़ ले रही है!—वह! वहां फिर! फिर!" जैसे-जैसे व्हेल का फव्वारा छंचा उठ रहा या वैसे ही वैसे आहाव की आवाज देर तक गूंज रही थी। "वह नीचे जाने वाला है! पीछे के पालों पर! ऊपर का वड़ा पाल ढीला करो! तीनों नावों के पास खड़े होग्रो। मिस्टर स्टारवक! याद रखना, जहाज पर ही रहना और उसकी देखभाल करना। पतवार उघर! ग्रागे! थोड़ा ग्रागे! हां, जमकर। लोगो, जमकर! वह डुवकी मार गई। नहीं-नहीं, सिर्फ़ काला पानी है! सब नावें तैयार हैं न! तीन नावें तैयार रखो! मिस्टर स्टारवक! मुफ्ते पानी में उतारो। नीचे, नीचे,—जल्दी वहुत जल्दी!" और वह पलभर में ऊपर हवा से नीचे डेक पर सरक श्राया।

"वह पीछे की ग्रोर वढ़ रही है, साहव" स्टव ने कहा—"हमसे दूर हट रही है। हो सकता है कि ग्रभी जहाज़ न देख पाई हो।"

"चुप रहो, भले ग्रादमी ! रस्सों के पास खड़े रहो। पतवारों को दावकर ज़लाग्रो।—रस्से घसीटो ! उसे डराग्रो ! डराग्रो ! डराग्रो !—हां, ठीक है! नावें, नावें!"

स्टारवक की नाव को छोड़कर वाकी सब नावें उतार दी गईं। हर नाव के पाल सीघे कर दिए गए; डांडे चलने लगे। उनमें तेजी थी और वे भी पीछे की और ही बढ़ रहे थे। आहाब सबसे आगे था। फेडैलाह की भिची आंखों में मौत की-सी पीली चमक दिखाई दे रही थी। उसका मुंह अत्यन्त घृिएात ढंग से चल रहा था।

नाटीलस की खामीश कौड़ी की तरह नावों के नोकीले अग्रभाग पानी को चीर रहे थे श्रीर बहुत घीमे-घीमे वे दुश्मन के पास पहुंच रहे थे। जब वे नज़दीक पहुंचे तो समुद्र श्रीर भी चिकना हो गया था जैसे अपनी लहरों पर कालीन फैलाए हुए हो। जैसे दोपहर में कोई चरागाह सुनसान पड़ा हो। सांस रोककर पीछा करने वाला वह शिकारी, अन्त में प्रत्यक्षतः वेखवर शिकार के पास जा पहुंचा श्रीर श्रव उसका समूचा चमकीला कूवड़ साफ दिखाई देने लगा जैसे समुद्र में वह कोई श्रलग वस्तु तैर रही हो श्रीर चिकने, चमकदार श्रीर हरे रंग के भागों के विदया घेरे में चनकर खा रही हो। उसने उस फैले हुए श्रीर भुरियों

वाल सर का थाड़ा उठा हुआ दखा। उसका दूषिया चमकदार खापड़ी की सफेंद छाया चमक रही थी और जैसे संगीत की रुनभुन पास ही फूट रही थी। समुद्र का नीला जल उसके ऊपर से होकर वह रहा था और चारों ओर चमकदार पानी के बुलबुले उठकर जैसे नृत्य कर रहे थे। परन्तु लहरों द्वारा वे सब वन-वनकर मिट रहे थे। भारी व्यापारी जलपोत के पेन्ट किए हुए पेंदे पर जैसे भंडे की छड़ लगी हो उसी तरह एक वर्छे की लाठी सफ़ेद व्हेल की पीठ पर गड़ी हुई थी। थोड़ी-थोड़ी देर में मुलायम पूंछों वाली चिड़ियों का भुंड इयर-उपर आकर उसे छाते की तरह छा लेता था। कभी वे खामोशी से आकर इस वर्छे की छड़ पर वैठतीं या भूला भूलती थीं और भंडे की तरह अपने पंख फैला देती थीं।

एक हर्पे, विश्राम का एक श्रानन्द उस तैरती हुई व्हेल के चारों श्रोर छ।या हुआ था।

उस सफ़ेद बैल पर ज्यूपिटर यूरोपा को बैठाकर ले गया था श्रीर वह उसके सींगों को पकड़े रही थी; उसकी मनोरम व भुकी हुई श्रांखें यूरोपा निहार रही यह कीट की उन छायादार भाड़ियों, जिनकी कोमलता श्रीर छुभावनेपन में, ाह का ऐश्वयं भूमता है, की श्रोर जा रहा था; वह महानू देवता ज्यूपिटर उस सफ़ेद व्हेल के समान न तैर सके होंगे।

श्रपनी चमक से वह व्हेल लोगों को लुभा रही थी। इसमें ताज्जुव की ग्या थी यदि इतनी प्रतीक्षा के बाद वे उसके प्रति इतने श्राकपित हो रहे थे उस पर हमला करने का साहस कर रहे थे। उसका अनुभव तो उन्हें बाद हुआ कि उस शान्ति में तूफ़ान लिपटा हुआ था। ऐ खामोश और लुभाने शान्ति, श्रोह व्हेल ! जो भी तुभे पहले देखता है—देखता ही रह जाता न जाने कितने तेरे उस मायाजाल में फंसकर समाप्त हो गए!

भूमध्यरेखीय समुद्रों की गम्भीरता में लिपटी प्रसन्नता के घेरे में मोबी डिक ो जा रही थी। वह अभी भी अपने शरीर के खतरों को पानी के भीतर हुए थी और जबड़े की निर्देयता को छिपाए हुए थी। परन्तु अचानक ही ग आगे का हिस्सा घीरे-घोरे पानी से ऊपर उठा। एक तरह से संगमरमर आ उसका शरीर एक मेहराब बना रहा था जैसे वर्जीनिया का प्राकृतिक यही नहीं, उसकी पूंछ सावधान करती हुई हवा में लहरा उठी। और

... In

तव वह फिर पानी में विलीन हो गई।

पतवारों के छपाकों के साथ पालों के कपड़े इघर-उघर उड़ रहे थे ग्रीर वे तीनों नार्वे मोबी डिक के दुवारा निकलने की प्रतीक्षा में थीं।

"एक घंटा", नाव के पिछले हिस्से पर खड़े ग्राहाब ने कहा ग्रीर व्हेल की जगह को गौर से देखता रहा। तेज हवा उठने लगी ग्रीर समुद्र भी कुछ-कुछ जवाल खाने लगा।

"चिड़ियां ! चिड़ियां !" टाशटेगो चिल्लाया ।

जिस प्रकार भारत में सारस चिड़ियां पंक्तिबद्ध होकर उड़ती हैं उसी तरह की सफेद चिड़ियां ग्राहाव की नाव की ग्रोर उड़ती चली ग्रा रही थीं। वे निकट ग्राकर खुशी की किलकारियां भरकर पानी को उछाल-उछालकर खेलने लगीं। उनकी निगाह मनुष्य से ग्रींघक तेज थी। ग्राहाब को उस समय कहीं कुछ निशान नहीं दिखाई दे रहा था। तभी ग्रचानक दो दांतों की पंक्तियां सामने चमकीं। वह मोवी हिक का खुला हुग्रा मुंह ग्रौर फैला जबड़ा था। वह चमकदार मुंह नाव के सामने संगमरमर के मकबरे के फाटक की तरह दिखाई दे रहा था। उस विशालकाय जीव से बचने के लिए ग्राहाव ने ग्रपनी नाव एक ग्रोर कर ली। तभी उसने फेंडैलाह को ग्रपने स्थान पर बुलाया ग्रौर वह उसकी जगह जा खड़ा हुग्रा। ग्राहाव ने पर्थ का बनाया हारपून हाथ में ले लिया ग्रौर ग्रपने नाविकों को हुक्म दिया कि वे डांडे घसीट लें तथा पीछे खड़े हो जाएं।

इस प्रकार व्हेल के सर को पानी से निकलने के पहले ही उसके लिए यह तैयारी पूरी की गई। परन्तु जैसे इस सबसे खबरदार मोबी डिक ने अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता में किनारा कस लिया और अपने सर को नाव के नीचे उसने लम्बा-लम्बा डाल दिया।

नाव का हर तख्ता और हर लकड़ी जैसे कांप गई क्योंकि व्हेल उसकी पीठ पर टेढ़ी-टेढ़ी लेटी हुई थी, जैसे काटने वाली कोई शार्क टटोलकर, उसके समूचे ग्रंगले भाग को जवड़ों में दबाना चाहती हो। उसका लम्बा, पतला निचला जवड़ा हवा में फैल गया तथा उसका एक दांत नाव के कुंदे में फंस गया। कुछ नीलापन और कुछ मोती की-सी सफेरी—जो जबड़े के ग्रन्दर चमक रही थी ग्रीर ग्राहाव के सर से केवल छ: इंच दूर थी; उससे भी ऊंची थी। इस प्रकार सफ़ेर व्हेल उस नाव को ऐसे दावना चाहती थी जैसे खूंख्वार विल्ली चूहे को

दावती है। विना किसी ताज्जुव के फेडैलाह ने आखें गड़ाई और अपने हायों से 'क्रॉस' वनाया। चीते के-से पीले रंग के जहाजी एक दूसरे पर फांदते हुए विलकुल पीछे भाग गए।

श्रागे के इलैस्टिक गनवेल विद्यार खिच रहे थे श्रीर वह व्हेल श्रपने खूं ह्वार ढंग से नाव के साथ खिलवाड़ कर रही थी श्रीर चूं कि उसका शरीर नाव के नीचे ह्वा हुशा था इसलिए उस पर ऊपर से वार करना भी सम्भव न था। इस समय श्राहाव उन्हीं जवड़ों में था जिनको वह बुरी तरह घृणा करता था। इस प्रकार कुद्ध होकर श्राहाव ने श्रपने खाली हाथों से ही उस लम्बी हड्डी को पकड़ा श्रीर एँठकर मुक्त करने लगा। इस प्रकार वेकार कोशिश करते रहने पर भी वह जवड़ा फिसल गया श्रीर श्रागे के गनवेल भुककर टूट गए; वह व्हेल दोनों जवड़ों के बीच में जैसे कैंची की तरह उस नाव के दो टुकड़े कर देना चाहती हो। इस भयानक किठनाई में जहाजियों को श्रपने श्रापको संभालना मुश्किल हो गया श्रीर वे पतवारों तथा रस्सों को खींचने में लगे।

नाव श्रन्तिम रूप से समाप्त हो जाए इसके पूर्व श्राहाव ने च्हेल का इरादा समभक्तर श्रपना सर ऊपर हटाकर श्रपने उस कसाव को ढीला किया श्रीर तव - उसने एक कोशिश की कि नाव को उस जबड़े की काट से दूर हटा दे। लेकिन बह श्रीर भी च्हेल के मुंह में घुप गई श्रीर श्राहाव का हाथ छूट गया। देखते- देखते वह सीधे पानी में जा गिरा।

अपने शिकार से अपने आप हटते हुए मोबी डिक दूर जा पहुंची और अपने कर को उसने लहरों के बीच में सीधा-सीधा डाल दिया तथा अपने समूचे शरीर । धीरे-धीरे धुमाती रही, साथ ही जब उसने अपने आगे के घड़ को बाहर निकाला तो वह लगभग बीस फुट पानी से ऊपर उठ गया, तब वह अपने चमक-दार फब्बारे को और ऊंचा उछालने लगी।

शीघ्र ही श्रपने उस सीघे शरीर को उठाते हुए मोबी डिक खतरे में हूवे जहाजियों के चारों श्रोर तैरने लगी श्रीर पानी में ऐसे घुमेड़ें उठाने लगी जैसे श्रीर भयंकर हमला करने के लिए वह उन्हें घेर रही हो। जैसे मेक्काबीज की किताब में एन्टियोशस का हाथी श्रंगूरों श्रीर मलवेरी के खूनी रस को सामने

१. रवड़ की तरह खिचने वाले रस्से।

पाकर पागल हो उठता था, उसी प्रकार उस दूटी हुई नाव का हश्य दहेल को भी पागल बना रहा था। पानी की उस घुमेड़ में फंसा श्राहाव तैर नहीं पा रहा था फिर भी वह पानी के ऊपर ही उतरा रहा था। उस असहाय श्राहाव का सर वैसे बुलबुले की तरह था जो तिनक से फटके से फूट सकता था। नाव के भुरें उड़ गए थे और पीछे की श्रोर फेडैलाह श्राहाव को विचित्र कौतूहल में देख रहा था। दूर पड़े जहाजी और दूसरा हिस्सा उसकी कुछ भी सहायता करने में श्रममर्थ थे। श्रपनी रक्षा कर पाना ही उनके लिए बहुत था। सफ़ेद देहल इतनी तेज और चक्करदार घुमेड़ें ले रही थी कि लग रहा था सब कुछ उसमें ही सिगटकर समात हो जाएगा।

यों शेष नावें सुरक्षित अवस्था में दूर तैर रही थीं श्रीर उस दृश्य को क्षेप रही थीं फिर भी उस परेशानी में वे आहाव को किसी मार्ग से भी सहायता नहीं पहुंचा सकती थीं। वे अपने भागने की स्थिति में भी न थे। श्रपनी घयणई आंखों से वे सब उस भयानक स्थान से दूर किनारे पर खड़े थे, जिस चक्रव्यूह का केन्द्र-स्थल आहाव का सर बना हुआ था।

गुरू से ही यह सब दृश्य जहाज के मस्तूलों से देखा जा रहा था धौर श्रव जहाज, घीरे-घीरे उस घटनास्थल के निकट श्रा गया जिसे देखकर श्राहाय चिल्ला उठा !—"बढ़ते…" परन्तु मोबी डिक द्वारा उछाली हुई समुद्र की एक भारी लहर श्राहाब के ऊपर से निकल गई, जिसने उस समय श्राहाब को पानी में दुर्ग दिया। परन्तु पानी से लड़कर श्राहाब ने फिर सर बाहर निकाला श्रीर चिल्लाया— "व्हेल की तरफ़ बढ़ों!—उसे दूर भगाश्रो।"

पिकोड की नोकें सामने कर दी गई श्रीर युसते हुए जहाज ने गफेट बहैन को श्रपने शिकार से दूर भगा दिया। जैसे ही वह दूर हटी; नावें बचाव के निए लपकी।

उस समय खून की तरह लाल और जैसे अन्ये आहाय को स्टब की नाय में घसीट लिया गया। आहाव की शारीरिक शक्ति की वह नीव उत्तेवना देने पुर- चूर हो गई और अपनी कमजीरी तथा असहायायस्या में वह स्टब की नाय के पेंदे में पड़ा रहा जैसे कोई आदमी हाथियों के सुंड के पैंगे ने गैंदा एक हो। उस समय उसके भीतर किन्हीं गहरे खण्डहरों से विकार की आवार्ट आ नहीं थीं और वह उनमें विजीन हो रहा था।

शरीर की इस विपन्नावस्था में वह श्रिष्ठिक सीमित हो रहा था। कभी एक पल में वहादुर से वहादुर व्यक्ति भी सिमटकर एक प्रकार की पीड़ा में समा जाते हैं श्रीर उस प्रकार के छिछले दर्द कमजोर लोगों को जीवन भर घेरे रहते हैं। श्रतः ऐसे हृदय, प्रत्येक कष्ट में सिमट जाते हैं। इसी श्रगर परमात्मा ने उसको लाद ही दिया तो वे समूचे जीवन की वेद को एकत्र कर लेते हैं श्रीर बही उनकी हर समय की उत्तेजना वन जाती अपने उन केन्द्र-स्थलों में उस प्रकार के श्रच्छे स्वभाव कमजोर श्रात्माश्रों वे घेरों को श्रपने में लीन कर लेते हैं।

"हारपून", म्राहाव वोला । वह म्राधा उठा म्रीर भ्रपने एक भुके हुए पर टिककर कहता रहा—"क्या वह सुरक्षित है ?"

"हां, साहव ! उस पर हमला नहीं हो सका, यह है", उसको दिखार स्टब वोला। "उसे मेरे सामने डालो; —कोई ग्रादमी खोया तो नहीं?"

"एक, दो, तीन, चार, पांच-पांच पतवारें थीं और ये पांच ही ग्रादमी "बहुत ठीक ।--मुभे उठाग्रो तो । में खड़ा होना चाहता हूं । बहु ने देख रहा हूं ! वह सामने ! श्रमी भी पीछे जा रही है। वह फर उछाल मार रहा है !--हाथ हटाग्रो ! ग्राहाव की हिंद्डयां ना से भर उठी हैं ! पाल ठीक करो ! पतवारें वाहर ! चर्ली !" ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई नाव नष्ट हो जाती है तो उसके दूसरी नाव द्वारा वचाए जाते हैं श्रीर तव वे उस दूसरी नाव के का क वन जाते हैं और तब फिर शिकार का पीछा करना प्रारम्भ हो इस स्थिति को डवल-वेंक्ड ग्रोस-ग्रथवा दोहरी शवित ग्रीर दूने डां करना कहते हैं। ऐसा ही इस समय भी था। परन्तु नाव की दूनी र की वढ़ी हुई दूनी शक्ति के वरावर अब भी नहीं पहुंच सकती थी, क हर सुफने पर जैसे वह तिगुनी शक्ति फैला चुकी थी। इस समय से वह तैर रही थी उससे दिखाई दे रहा था कि उन परिस्थितियों में 'प ं यदि चालू रखा गया तो अगर असफलता न भी मिली तो दे । रहेगी । परन्तु इतनी देर तक पतवार चलाने का कष्ट हर मल्लाह र हर सकता । ऐसे में स्वतः जहाज ही 'पीछा करने' में श्रागे रहता है। अपनी पूरी तैयारी करके पिकोड भी मोवी डिक के पीछे-पीछे चल पड़ा। थोड़ी-थोड़ी देर में मस्तूल पर से एक व्यक्ति व्हेल की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना देता जाता था। जैसे ही पता लगता कि व्हेल पानी के भीतर चली गई है, आहाव कार्य प्रारम्भ कर देता। और दूरवीन की छड़ी अपने हाथ में लेकर उसने दूर तक देखा और जैसे ही निश्चित समय समाप्त हुआ, एक आवाज सुनाई दी—"अब कौन उसे देख रहा है? क्या तुमने उसे देखा?" यदि उत्तर 'न' में आता तो आहाव यह हुक्म देता कि उसे ऊपर घसीटा जाए। इस प्रकार समूचा दिन बीत गया। आहाव दूर देख रहा था और निश्चल बना हुआ था। तब ज़ल्दी से, उलक्षन में, वह तहतों पर पैर वढ़ाता रहा।

इस खामोशी में वह क़दम बढ़ाता जाता था श्रीर केवल लोगों को बढ़ावा देता जाता था या पालों को श्रीर ऊंचा उठाने को कहता जाता था श्रीर हर वार श्रपनी उस दूटी हुई नाव को देखता जाता था जो छोटे डेक पर उलटी पड़ी थी। श्रन्त में वह उसके सामने ठहर गया। बादलों से घिरे श्रासमान में उठे नए बादलों की तरह उसके चेहरे पर भी विपाद की नवीन रेखाएं उभर श्राईं।

स्टव ने उसे रकते देखा ग्रौर ग्रपने कप्तान के मस्तिष्क को दुरुस्त रखने के ख्याल से वह ग्रागे वढ़ा ग्रौर उस हूटी नाव को देखते हुए बोला—"गोखरू का पौषा, जिसे गधे ने लेने से इंकार कर दिया क्योंकि वह उसके मुंह में चुभता। साहव ! हा, हा !"

"ऐसे नाश के सामने भी यह कैसी निर्दयता है जो हंसने को विवश कर रही है ? दोस्त ! क्या मैं निडर अग्नि की ही भांति तुम्हें वहादुर (श्रीर उतना ही यांत्रिक) नहीं समफता हूं ? में कसम खा सकता हूं कि तुम एक डरपोक व्यक्ति थे। किसी विनाश के समक्ष विलाप करो, हंसी मत।"

"हां, सरकार !" निकट आते हुए स्टारवक वोला—"यह एक गम्भीर दृश्य है। एक शकुन और वह भी अपशकुन।"

"शकुन ? शकुन ? — कोई शब्द-कोप है ? ग्रगर देवता ग्रादिमयों से कोई वात कहना चाहते हैं तो वे सीधे-सीधे कहेंगे । वे सर नहीं हिलाएंगे ग्रीर खुर्राट में बीवी की तरह ऊटपटांग संकेत नहीं देंगे । —चलो भागो । तुम लोग एक ही वस्तु के दो विपरीत खम्भे हो । स्टारवक स्टव का उलटा है ग्रीर स्टब स्टारवक का, ग्रीर मजा यह है कि तुम लोग इंसान हो ग्रीर ग्राहाव लाखों ग्रादिमयों के बीच में श्रकेला खड़ा है। न देवता उसके साथी हैं न इंसान उसके पड़ोसी! सर्दी! सर्दी! में कांप रहा हूं!—श्रव क्या? श्रो ऊपर वाले! क्या तुम देख पा रहे हो? हर फब्बारे की सूचना दो, फिर चाहे वह एक सेकेंड में दस वार फब्बारे उद्याले।'

दिन वीत चुका था। उसकी सुनहली पोशाक का छोर भर दिखाई दे रहा था। जल्दी ही ग्रंघेरा हो गया लेकिन खोज करने वाले ग्रमी भी कार्यरत थे।

"ग्रव फन्वारा नहीं दिखाई देता सर ! बहुत श्रंघेरा हो गया है", हवा में एक भावाज गूंजी ।

"ब्राखिरी बार कियर जा रही थी?"

"पहले की तरह सर !—सीघे पीछे की घोर।"

"ठीक । रात में वह घीमें चलेगी । मिस्टर स्टारवक ! मुख्य और वड़ें मस्तूल गिरा दो । मुबह के पहले हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे । अब वह रास्ता बना रही है और फिर घोड़ी देर के लिए आराम लेगी । ड्यूटियां बदल दो और वड़े मस्तूल पर नया आदमी भेज दो मि० स्टव !" तब वड़े मस्तूल के

लगे डबलून की ओर बढ़ते हुए वह बोला—"साथियो ! यह सोना मेरा हैं। के यह मेरी कमाई है लेकिन जब तक सफ़ेंद व्हेल मर नहीं जाती तब तक है से यहीं लगा रहने दूंगा । तुममें से जो उसे सबसे पहले जिच देगा और उसी उसकी हत्या भी हो गई तो सोना उसका हो जाएगा, या ऐसा हो कि उस उसे यदि में जिच दूंगा तो इसकी दसगुनी क़ीमत तुम सबमें बांट दी. गी! अब जाओ । डेक तुम्हारे सुपर्द है, दोस्तो।"

यह कहते हुए वह रस्सों की श्रोर वढ़ गया श्रोर रात की उदासी को समय-। पर निहारने लगा।

3

चुवह होते-होते तीन मस्तूलों पर नए आदमी वैठा दिए गए। ेर्-रं "क्या तुमने उसे देखा?" सुवह का प्रकाश फैलते ही आहाव ने प्रश्न "कुछ नहीं देखा साहव ।"

"सव लोग तैयार रहो और पालों को ठीक करो ! जैसा मैं सोचता था उससे वह तेज भागती है; हां, वड़ा पाल संभालो ! उनको समूची रात निगरानी करनी चाहिए थी । लेकिन कोई वात नहीं—"

यहां यह वताना आवश्यक है कि एक खास व्हेल के पीछे इतनी भाग-दौड़, जो रातं-दिन चलती रही कुछ ऐसी नहीं थी जो दक्षिणी समुद्रों में मछली के शिकार में कोई नई चीज हो। नन्तुकेत के कप्तानों में यह एक विशेप अनुभव तथा योग्यता की बात थी कि वे व्हेल की चाल-ढाल को एक बार देखकर वता सकते थे कि उसकी रफ़्तार क्या है और वह कब कहां पहुंच सकती है। जिस प्रकार जहाज का पाइलट यह बता सकता है कि वह कितनी देर में बन्दरगाह तक पहुंच जाएगा उसी प्रकार कम्पास लिए हुए व्हेल का शिकारी मछुआ बता देता है कि उसकी चाल क्या होगी। किसी आधुनिक रेलवे लाइन की ट्रेन और उसका भीमकाय इंजन उसी तरह अपनी गित बताता है जिस तरह डाक्टर घड़ी के साथ बच्चे की नव्ल की चाल। व्हेल के शिकारी को व्हेल की गित ठीक-ठीक जानने के लिए यह आवश्यक है कि हवा और समुद्र का जल दोनों उसका साथ दें।

"डांडे संभाले रहो !" स्टब चिल्लाया— "लेकिन जहाज की इस तेज चाल से पैर लड़खंड़ाते हैं और दिल दहलता है। यह जहाज और मैं —दो वहादुर हैं। हां, हां! कोई मुक्ते उठाए और समुद्र के पानी में फैला दे क्योंकि मैं श्रोक की जिन्दा लकड़ी हूं। मेरी श्रांतें एक नाव हैं। हा, हा! हम बड़ी सफ़ाई से श्रागे बढ़ते हैं।"

. "वह है, वह सामने !—वहां तैर रही है !—वाहिनी श्रोर !" ऊपर के मस्तूल से श्रावार्जे श्रा रही थीं।

"ठीक है, ठीक है !" स्टब चिल्लाया—"मैं जानता था—तू भाग नहीं सकती। व्हेल, तू अपना फव्वारा उछाल और नष्ट हो जा ! पागल राक्षस तेरे पीछे लगा हुआ है ! अपना बाजा तोड़ दे—अपने फेफड़े फाड़ डाल। श्राहाब → तेरा खून खींच लेगा वैसे ही जैसे कोई घार का पानी बन्द कर दे।"

स्टब सभी जहाजियों के बदले में चिल्लाता रहा। जैसे पुरानी शराब ताजा कर देती है उसी तरह व्हेल का पीछा करने से लोगों में उत्साह भर जाता है। ाहाजियों के सब डर भाग गए थे ग्रौर श्राहाव के डर ने उन्हें नई उत्तेजना प्रदान की थी। भाग्य ने उनकी ग्रात्माग्रों पर ग्रिघकार जमा लिया था। पिछले .

दिन के वे दिल दहलाने वाले खतरे; पिछली रात की निरन्तर प्रतीक्षा में इवते मन ग्रीर ग्रव ग्रागे जूम जाने के लिए तत्पर उछलता जहाज — उस सम्पूर्ण

वातावरण के कारण उनके दिल तेज़ी से घड़कने लगे थे। हवा ने जिस प्रकार पालों को फुलाकर, जहाज को ढकेलना ग्रारम्भ किया था उससे प्रतीत होता

था कि कोई ग्रहरय हाथ उन्हें इस दौड़ के लिए ग्राकपित कर रहा.है। वे सव मिलकर तीस नहीं एक व्यक्ति बना हुआ था। जिस तरह लकड़ी, लोहा, ईंट, मसाला मिलकर एक जहाज तैयार हुआ या उसी तरह उन सवको

लेकर भी एक ही जहाज बढ़ रहा था। प्रत्येक व्यक्ति का भ्रपना-भ्रपना व्यक्तित्व; किसी का पराकम; किसी का भय ; किसी का सन्तोप; किसी के दोप; किसी के - सब एकत्र होकर एक वने हुए थे और सब उस लक्ष्य की श्रोर एक अपने क आहाय के द्वारा घसीटे जा रहे थे, जहां मौत का नज्जारा साफ दिखाई

रस्से खिचे हुए थे। लम्बे पाम के पेड़ों की तरह मस्तूल तने हुए थे। को

ल का कपड़ा पकड़े था तो कोई तेज घूप से वचने के लिए किसी छाया ह ोज में या ग्रीर एक प्रकार से सभी अपने-अपने भविष्य की ग्रोर दृष्टि टिक मि हुए थे। ग्रोह ! उस ग्रसीम नीलिमा, उस समुद्र में वह उस वस्तुं को खो

जा रहे थे जो उनके नाश का कारण हो सकती थी। "उसे देखते हो तो उसके लिए गीत क्यों नहीं गाते ?" पहली ग्रावाज के बाद जब कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया था तो म्राहाब ने कहा-

मुक्ते उत्तर चढाग्रो । तुम लोगों को घोला हुग्रा होगा । इस तरह एक फ कुछ समय में ही -- जहाज से एक भील से भी कम दूर पर सफेद व्हेल वे फेंककर मोबी दिक कभी गायव नहीं होती ।"

हुए जो अपने तेज फव्वारों को उछालते हुए घूप की चमक में समूचे शर पानी में चमका रही थी। चारों ग्रोर जैसे क्रोध में भरी हुई समुद्र की

"वहां वह तर रही है। वहां है!" जैसे सफेद व्हेल वड़ी वह भ्रपने तीसेपन में घुमेड़ें ले रही थीं।

सालमन की तरह स्वर्ग की और बढ़ रही हो। उस हवा और समुद्र है

के वीच सफ़ेद व्हेल का चमकदार फव्वारा ग्लैशियर की तरह चमक रहा था श्रीर धीरे-धीरे ऐसे दवता जा रहा था जैसे किसी घाटी में तेज बरसात के बाद ी घीमी फ़हार।

"ऐ, मोबी डिक ! सूर्य के सामने ग्रन्तिम सांस खींच ले मोबी डिक !" गहाव चिल्लाया—"तेरी मीत का क्षण ग्रीर तेरा हारपून मेरे पास है । ग्रागे क ग्रादमी को छोड़कर सब लोग उत्तरो । नावें वराबर खड़े होग्रो !"

रस्सों की सीढ़ियों और भारी रस्सों की बिना परवाह किए, टूटते तारे की तरह, मल्लाह पीछे और आगे से डेक पर सरकते चले आए। आहाव भी शीध्र शि नीचे उतार दिया गया।

"नीचे उतारो," ज्योंही उस नाव के निकट पहुंचा—जिसे पिछली शाम को ही रस्सों श्रीर पालों से लैस किया गया था—श्राहाव चिल्लाया। "मि० स्टारवक! जहाज तुम्हारा है। नावों से अलग लेकिन पास ही रहना। सब लोग उतरो।"

जैसे उनमें डर का धमाका वैठाते हुए और पहले हमलावर की भांति मोबी डिक घूम पड़ी और तीनों नावों की ओर लपकी। आहाव की नाव बीच में थी। अपने साथियों को उत्साहित करते हुए वह चिल्लाया—"व्हेल के सर से सर लड़ाया जाएगा। उसके मस्तक से सामने जूफ जाओ।" वह कोई नई वात नहीं क्योंकि उससे व्हेल की दृष्टि की सीमाएं कम हो जाती थीं। लेकिन जब तक कि तीनों नावों नजदीक पहुंचे और सफ़ेद व्हेल तीनों नावों को जहाज के तीन मस्तूल समभती रहे—मोबी डिक वेहद तेजी में समुद्र को मथती हुई अपने जबड़े को फाड़कर सामने लपकी जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो। अपनी पूंछ लम्बी उठाकर उसने दुश्मन को हर तरफ़ से घरना चाहा। उसने इसकी भी तिनक परवाह न की कि हर नाव से उस पर हमला हो रहा है। और वह प्रत्येक नाव के एक-एक तख्ते को उखाड़ फेंकने को वढ़ती गई। इस तरह की लड़ाई में निपुण जहाजियों ने तत्परतापूर्वक उस हमले का वचाव किया। उस समय जूफ पड़ने के लिए आहाव हुंकार लगा रहा था।

उमड़ती-घुमड़ती सफ़ेद व्हेल अपने हजार तरीकों से तीनों नावों को घेरती गई। व्हेल पर पहले ही से लगे उस लोहे की ओर नावों की दिशाएं घीं। तभी व्हेल ने करवट ली और दूने वेग से हमला करने को उद्यत हुई। इस मौके को देखकर आहाव ने और रस्से फेंके और उन्हें हिलाने-डुलाने लगा, जिससे व्हेल की गुर्रीहट बढ़े, तभी शार्क मछ लियों के दांतों से भी भीपण ह्वय सामने श्राया। सफ़ेद व्हेल से रहसों, भूमते हुए हारपूनों श्रीर वहाँ की नोकों श्रीर कांडों के बीच आहाव की नाव के प्रगले हिस्से में चमक ग्रीर कड़कड़ाहट के साध भूकम्प-सा श्रा गया। केवल एक काम हो सकता था — जीवन-रक्षक नाव को लेकर प्राहाव रस्सों के वीच घुसा और रस्सों के उलभाव को हीलाकर उसते ज नोहें के गट्डर को पानी में फेंक दिया और तब स्थिति ठीक की। उसी सम हिल ने दूसरी दो नावों पर हमला किया। वे उससे धमाके के साथ भिड़ गा स्टब और प्लास्क की नावें उसकी और ऐसे खिचती चली गई जैसे जहरे विसे समुद्री किनारे पर चक्कर छाते हुए दो तिनके। तब अचानक ही तूफ़ानी समुद्र के अन्दर उसने एकदम हुवकी ले ली और खुशवूदार सेडार के दुकड़े, जो नावों से चरवराकर हूट चुके थे, पानी में चक्कर लगाने लों के दुकड़े, जो नावों से चरवराकर हूट दोनों नावों का फर्नीचर, रस्से, लाइन-टव, पतवारें पानी में तैरने ल बाली की शिशी की तरह फ्लास्क उत्पर-नीचे खिचने लगा। तभी व भयानक जबड़े से अपने पैरों को बचाने के लिए अपने आपको उत्पर उसी समय स्टब ने किसी को ग्रावाज दी कि वह उसे उत्पर खींचे। नाव ने—जो हर हटती जा रही थी—फिर उस तरफ बढ़कर लोगो की कोशिश करनी चाही। उन हजार खतरों के सामने भी ग्राह किसी विशेष शक्ति के द्वारा आकाश की श्रोर खिची जा रही तीर समुद्र से ऊर की श्रीर जा रहा हो। तभी सफ़ेद व्हेल ने श्र को उसके पेंदे से टकरा दिया श्रीर उसे हवा में उलटा दिया। उसके आदमी वड़ी मुहिकल से अन्दर से वाहर निकल पाए। आपना पुरा अप के केन्द्र से उस व्हेल ने ग्रुपने फ्रापको प्र ग्रपनी पीठ उबर करते हुए वह ग्रागे बढ़ने लगी परन्तु जब क का कोई दुकड़ा या कोई भी वस्तु उमसे छू जाती तो वह अप से हुला देती । वह समुद्र के पानी को उछालती हुई वरावरी ही, जैसे यह सन्तोप करके कि उसका काम पूरा हो गया, व पुमाया ग्रीर एक ग्रीर चल दी। उसके पीछे वे उलमे हुए 34,5

पहले की ही भांति संब कुछ ग़ौर से देखते हुए उस जहाज ने बचाव के लिए अपनी चाल तेज की और एक नाव उतारकर उसने सामान तथा लोगों को अपने डेक पर चढ़ाया। कुछ जख्मी मल्लाह लड़ाई-फ्नड़े में पिटे; बस्त के रंग के उनके जिस्म; टूटे हुए हारपून और वर्छे; उलके रस्सों के ढेर; डिडरे हुए तख्ते और पतवारें; लेकिन कहीं कोई मौत नहीं हुई थी। जो दहा दिख्दे दिन फेडेलाह की नाव की हुई थी वही दुर्दशा आहाव की नाव की झाड़ हुई परन्तु वह कल की तरह परेशान नहीं था।

् स्राहाव जब डिक पर चढ़ाया गया तब सभी नजरें उसकी झोर लती हुई थीं। वह अपने पैरों पर न खड़े होकर सहायता के लिए सबसे झारे बड़े हुइ स्टारवक के कन्धों पर भूल रहा था। उसका हड्डी बाला रैर नमा हु चुका था।

"ऐ, ऐ स्टारवक ! कभी-कभी किसी पर भूलना वड़ा कीटा करना हूँ को ही भूलने वाला कोई हो । और वृढ़ा स्नाहाब सब के पहुले बहुत हत कुछ चुका है।"

् "जोड़ श्रभी ठीक है, साहव ! मैं पैर को फीरन ठीक कर कूल के उन्हें वढ़ते हुए वढ़ई ने कहा ।

"लेकिन कोई हड्डी तो नहीं दूटी सर! नेट किया है हैं किया ।

"पीछे की ग्रोर सर!"

"ठीक है, डांडे ठीक करो । जह हु है कि विशेष करों । जह हु है कि विशेष करों कि विशेष कर कि विशेष कि विशेष कर कि विशेष कि विशेष कर कि विशेष कि विशेष

"पहले मुक्ते आपको ठीक है कुछ के कार्या

<sup>&</sup>quot;ग्रोह, हो, हो ! यह इस का हुने की नाम न नाम

ऐसे अजेय कप्तान की आत्मा ऐसे कायर मेट का साथ करें!" "वया है सर ?"

"कुछ नहीं। मेरा शरीर, तुम नहीं। छड़ी के लिए मुफ्ते कोई चीव दो। वह, वह दूटा हुआ वर्छा काम देगा। आदिमयों को तैयार करो। आदि को संभाल लो। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। खुदा के लिए ऐसा नहीं सकता?—क्या गायव है?—जहदी करो, सबको इकट्ठा करो।"

बुड्ढे का संकेत ठीक था। समूचे दल को संभालने पर पारसी गायव ' ''पारसी !'' स्टब चिल्लाया—''बह जरूर फंस गया।—''

"दुष्टो ! तुम्हारा बुरा हो । जाग्री भागो । जहाज का एक-एक व छान डालो । ढूंढो । वह कहीं नहीं गया । कहीं नहीं ।"

शीघ्र ही वे लोग घवड़ाए हुए लौटे कि पारसी का कहीं पता नहीं है। "हां, साहव," स्टब बोला—"श्रापकी नाव के उलके रस्सों के साथ

खिचा चला गया-भेरा ख्याल है, वह ग्रन्दर था।"

"मेरी नाव! मेरे रस्से! चले गए?—चले गए? इस छोटे शब्द क्या श्रर्थ है?—मौत की कौन-सी घंटी इसमें वजती है जिससे बुड्ढा श्रा ऐसे कांपता है जैसे वह स्वयं घंटा हो। हारपून भी!—सव कूड़ा-करकट व फेंको।—तुमने देखा?—वह वना हुग्रा लोहा, साथियो! सफेद ब्हेल का —नहीं, नहीं!—वेवकूफ़! इस हाय ने उसे फेंका था!—वह मछर्ल लगा है।—ठीक है, वहां उसके कील ठुकी रहने दो—जल्दी करो!— लोग नावों के रस्सों के पास जाग्रो—पतवारें इकट्ठा करो—हारपूनरं लोहे लोहे!—फंडे ठंचे उठाग्रो—सारी तैयारी करो। पाल! घरती गोले को में दस वार वाधूंगा! चाहे सव कुछ हुव जाए लेकिन में उसकी ह करुंगा!"

"ऐ खुदा! एक ही क्षरा के लिए तू अपने को दिखा दे।" स्टारवक चिल्ला "तुम उसे कभी, कभी नहीं पकड़ सकते बुढ्ढ़े, ईशू मसीह के नाम पर यह और मत करो। किसी राक्षसी पागलपन से यह कहीं ज्यादा है। दो। का मोर्चा; दो बार दुकड़े-दुकड़े कर दिए गए, तुम्हारा वही पैर फिर काट लि गया; तुम्हारे ऊपर की बुरी छाया अब हट गई है, सावधान करते हुए फेरि तुम्हें घेर रहे हैं—तुमको और क्या चाहिए ? क्या हम इस हत्यारी मछली तव तक पीछा करते रहेंगे जब तक वह हमारा ग्राखिरी ग्रादमी न निगल जाए? क्या हम उसके द्वारा समुद्र के नीचे घसीटे जाएंगे ? क्या वह हमें ठोकरें मार-कर दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी ? न्त्रोह, श्रोह ! ग्रव उसके पीछे भागने के माने हैं गन्दगी, अपवित्रता और ईश्वर का कोप सहन करना, उसकी निन्दा करना।"

"स्टारवक ! वहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं । उस मिनट से हमने एक दूसरे को हर तरह से देखा-एक दूसरे की नजरों में पढ़ा कि कीन क्या है। लेकिन इस व्हेल के मामले में तुम अपने इस मुंह को हाथ की हयेली से ज्यादा मत समभो जिसके न कोई जवान है श्रीर न उसका पृथक् श्रस्तित्व। भने श्रादमी, श्राहाव हमेशा श्राहाव ही रहेगा। यह समूचा काम पहले ने निक्चित है। यह समुद्र इस संसार में चक्कर लेने लगा, इससे करोड़ों साल पहते हनते श्रीर तुमने इस बात का रिहर्सन कर निया है। मूर्ख ! मैं भाग्य का लेक्टिनेच हूं। मैं हुक्म के मुताबिक काम करता हूं। इधर देख, नीच ! तुन्हे नेरी झाड़ा का पालन करना होगा । साथियो**ी मेरे चारों ग्रोर खड़े हो**ग्रो । हुन एक कार्यनी को पेड़ की शाखा की तरह दुकड़े-दुकड़े होते देखो; एक हुटे हुए बहुँ की उन्हें हुए देखी; एक अकेले पैर पर लड़खड़ाते देखों। वह आहाव है--इन्हें हुर्नेट का वह एक हिस्सा है लेकिन भ्राहाव सौ पैरों चलता है; उनकी करना एक नडी पैरों पर चलने वाले कनखजूरे की तरह है। मुक्ते चोट उन्हें हैं। में बादे हो श्रमहाय पा रहा हूं उस रस्से की तरह जिसने किसी तुसार में मानी ढीला कर लिया हो। मैं ऐसा लग भी रहा होऊंगा। लेकिन में हुन्मून होनाई इसके पहले तुम सुनोगे कि मैंने किसी दूसरे को टुकड़े-दुकड़े कर दिया है। करने लक्ष्य के लिए श्राहाव जूभता रहेगा। सायियो ! विवेदान करी कि वे की है शकुन कहलाती हैं। तब हंसो, जोर से हंसी; की नरकर केंद्रे : हुकें हुक्ते दो । हुवने वाली चीकों दो बार सतह पर आएंगी; जिर इसे और जिन होता के लिए हुव जाओ। मोबी डिक दो कि में कैर नहीं है। कर होन्स केन होगा। वह फिर एक वार क्षपर चढेनी लेकिन क्राविधी मांच केने के किए वहादुरो ! क्या तुम अपने को वहादुर सीच रहे हो हैं

"निर्भय श्रामि की भांति," सब जिल्लाए ।

<sup>&</sup>quot;श्रीर उसी तरह यांत्रिक" आहाद दुददुदाया। सद व्यक्तियाँ के प्राप्त

वढ़ जाने पर वह बुदबुदाता रहा—"ये चीर्जे शकुन कहलाती हैं। मैंने वात अपने नाव के सम्बन्ध में कल स्टारवक से की थी। ओह ! दूसरों के ! जो मुक्त पर टिके हैं, उनकों में किस बुरी तरह से खदेड़ता हूं। पारस् पारसी! गया, चला गया? और उसे पहले जाना था फिर भी मैं समाप्त उसके पहले वह दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? न्यायाधीशों की हर टोली में, के लिए, वकीलों के सामने यह एक पहेली हैं। किसी चिड़िया की चोंच की स्यह मेरे दिमाग को कोंचती है। मैं इसका समाधान जरूर करूंगा।"

शाम हो गई तव भी सफ़ोद व्हेल दिखलाई पढ़ती रही।

सत्र तैयारियां फिर हुई। हयोड़ों की चोटें और घार रखने वाले पत्थर भनभनाहट दिन निकलते-निकलते तक सुनाई दी क्योंकि लोगों ने लैम्प ने काम किया और नई नावों के पाल व रस्से खींचे। साथ ही अपने यारों को पैना किया। वढ़ई ने आहाव का दूसरा पैर तैयार किया। आ र होकर अपने सामने देखता रहा। उसका छिपा हुआ हेलियोट्रोप के ल पर वड़ी आशा भरकर आगे-पीछे घूमता रहा। वह सूर्य की सबसे प एा की प्रतीक्षा में पूर्व की और मुंह करके बैठा रहा।

## 8

तीसरे दिन की सुवह भी वड़ी खुशनुमा श्रोर ताजी थी। एक बार फिर वाला अकेला पहरेदार श्रपनी ड्यूटी पूरी करके गया श्रोर उसकी ज में काम करने वालों की खासी भीड़ इघर-उघर छितर गई; कोई मस् ाल रहा था तो कोई पाल श्रोर पतवारें।

"नया तुमने उसे देखा ?" ग्राहाव ने जोर से पूछा परन्तु व्हेल ग्रभी । ाई नहीं दी थी।

"वह जरूर उभरेगी; तब तुम उसका पीछा करना । चर्खी उघर घुमाइ पहले जा रहे थे वैसे ही बढ़ते जाग्रो । ग्राज फिर कैसा सुहाना दिन निव

निरीक्षक का संकेत यँत्र।

है। यह नई दुनिया वनाई गई है; जैसे फरिश्तों के लिए समर-हाउस वनाया गया हो और ग्राज पहली सुवह उनके लिए यह खोला गया हो। इससे ग्रच्छा दिन उनके लिए इस दुनिया में नहीं निकल सकता। सोचने के लिए काफ़ी मसाला है ग्रगर सोच सकने का समय हो; परन्तु ग्राहाब कभी सोचता नहीं है; वह केवल अनुभव करता है, अनुभव, अनुभव। किसी भी नश्वर मनुप्य के लिए वहीं रोमांचित करता है! सोचना एक वड़ी गुस्ताखी है। यह अधिकार और ग्रवसर केवल परमात्मा को ही मिला हुग्रा है। सोचने का ग्रथं है शीतलता, सन्तोप, शान्ति, परन्तु **उसके लिए हमारे ये गरीव दिल श्रीर दिमा**ग वहुत ज्यादा फड़फड़ाया करते हैं। श्रव भी मैं कभी-कभी सोचता हूं कि मेरा मस्तिष्क वहुत झान्त है—एकदम सुन्न । यह पुरानी खोपड़ी एक शीशे की तरह चटखती है जैसे उसके ग्रन्टर की चीजें जमकर वरफ़ हो गई हैं भ्रीर कांप रही हैं। इस पर भी ये वाल उगते चले जा रहे हैं; इस मिनट भी निकल रहे हैं, भ्रीर गर्भी उन्हें पैदा कर रही है; लेकिन ये तो उस तरह की मामूली घास हैं जो कहीं भी उग त्राती हैं; भले ही वह ग्रीनलैंड का वर्ज़ीला स्थान हो या 'विसुवियस' का 🚣 ज्वालामुखी पर्वत । श्रीर फिर तूफानी हवाएं इन्हें कैसे उड़ाती हैं जैसे किसी उछलते हुए जहाज के फटे हुए पाल। खराब हवा जेलों के गलियारों ग्रीर कोठरियों में और अस्पतालों के वार्डों में वहने के बाद निर्दोप ऊन की तरह यहां चली आ रही है। दूर हटो !--ये सब गन्दी हैं। अगर मैं हवा होता तो इस क्रूर, कप्टमय दुनिया पर कभी न वहता। मैं किसी गुफा की श्रोर रेंगता श्रीर वहीं चुपचाप बैठ जाता। बैसे यह हवा बड़ी ताकतवर और गुगी है। ग्राज तक किसने इसको जीता है ? हर लड़ाई में इसी की विजय होती है। उसके मामने से भागिए और वह आप पर जूक पड़ेगी। हा! हा! कमज़ोर और डरपोक हवा नंगे शरीर को छूती है लेकिन स्वतः एक भी चोट सहन करने को रुक्ती नहीं। थ्राहाव उससे कहीं वहादुर, कहीं भ्रच्छा भ्रादमी है। भ्रगर कहीं हवा का भ्रयना कोई बरीर होता; परन्तु वे सब पदार्थ जो इस नक्वर मनुष्य को परेनान करने हैं गरीर रहित होते हैं। हां, वे शरीर-रहित पदार्थ हैं कोई गरीरवान नहीं। यह वहुत खास, बड़ा चालाक श्रीर बड़ा बुरा ग्रन्तर है। इस पर में कह सकता

१. गॉमयों में श्राराम करने का स्थान।

हूं िक वायु में शान श्रीर गर्व है। कम से कम ये व्यापारी हवाएं श्रिपनी मन्या गित से स्वच्छता एवं कोमलतापूर्वक वहती रहती हैं, भले ही विना श्रपने श्रन्त को सममें मिसीसिपी वाढ़ से उत्तेजित हो जाए श्रयवा समुद्र क्रुद्ध होकर चाहे जितना उछलता रहे। श्रीर इन श्रनन्त ध्रुवों के निकट भी ये ही हवाएं वहती हैं जो मेरे इस जहाज को गित दे रही हैं। ये ही हवाएं—श्रपरिवर्तनीय श्रीर सवल, कभी-कभी मेरी श्रात्मा को भी भकभोरती हैं! हां, तो वहां सामने नया देखा, साथियो ?"

"कुछ नहीं, श्रीमान् ।"

"कुछ नहीं! और दोपहर हो चली! डवलून को जीतने वाला कोई नहीं है।
सूर्य को देखो। हां, हां, ऐसा ही हो सकता है। में आगे वढ़ आया हूं। हम कैंसे
चल दिए? हां, अब वह हमारा पीछा कर रही है न कि हम उसका और यह
भद्दी वात है। मूर्खं! मुभे यह जानना चाहिए था। पीछे लौटो! वरावर देखते
हो। रस्से ठीक रखो।"

पिकोड को लौटना पड़ा श्रीर हवा के रुख से उल्टी तरफ़ चलने को गवश होना पड़ा। श्रव जहाज पानी में घुमेड़ें उठाकर दूषिया भाग निकाल हा था।

"हवा के रुख से विपरीत अब मोवी डिक के खुले जबड़े में समा जाने के तए यह लौट रहा है," बड़े मस्तूल के रस्से को रेल से बांधते हुए स्टारवक पने भ्रापसे बुदबुदाया—"ऐ खुदा ! हमको बचाना । मेरी हिंडुयां चरचरा ही हैं। मेरा गोश्त सर्व हुमा जा रहा है। मुक्ते संदेह हो रहा है कि इस इत का हुवम मानकर मैं खुदा की हुवमजदूनी कर रहा हूं।"

''मुक्ते डिलया में चढ़ाने के लिए इंबर आग्रो !'' ग्राहाब ने कहा—''जल्दी । उसके साथ हमारा मुकावला होगा।''

"हां, हां, साहव," श्रोर फ़ौरन ही स्टारवक ने श्राहाब के निर्देशानुसार उसे पर चढ़ा दिया।

पूरा एक घंटा निकल गया। मानो युग वीत गए। समय स्वतः ही लम्बी-हरी सांसें भर-भरकर इन्तजार की घड़ियां काटता रहा। अन्ततः मौसम वतानें

<sup>. &#</sup>x27;ट्रेड विड्स'—उप्ण फटिवन्व में चलने वाली हवाएं।

वाले धनुष से लगभग तीन मील दूर भ्राहाव ने फव्वारे को फिर देला और तीनों मस्तूलों से भ्राग की लपटों की तरह चीखती हुई तीन भ्रावालों भ्रासमान में गंज गई।

"तीसरी वार, मोबी डिक! मैं तेरे सर से सर लड़ा दूंगा। उघर डेक पर। मिस्टर स्टारवक! वह अभी इतनी दूर है कि पानी में उतरना ठीक नहीं। पाल हिल रहे हैं। चर्खी के पास हथौड़ी लेकर खड़े होग्रो। ठीक है, ठीक है-वह तेज भाग रही है। मुभे समुद्र को एक वार ठीक से श्रांकने दो। उसके लिए समय है। वहीं पुराना दश्य है लेकिन फिर भी नया। वहीं जिसे छोटी उम्र में मैंने पहली बार नन्तुकेत के वालू के पहाड़ पर चढ़कर देखा था। वही। वही। जैसे नोम्राह के लिए वैसे ही मेरे लिए। किनारे की म्रोर। वह हमें ऐसे थल की तरफ ले जा रही है जो पाम से भी अधिक खुशनुमा है। पीछे की तरफ़ ! सफ़ोद व्हेल तेरी तरफ़ जा रही है। हवा के रुख़ की तरफ देखो। जितनी खतरनाक जगह होगी उतना ही अच्छा है। ऐ पुराने मस्तूल! ग्रलिवदा ! ग्रलिवदा ! यह क्या है ?—हरियाली ? इन दरारों में छोटी हरी दूव। ऐसा मुहाना मीसम आहाव के मन पर असर नहीं करता। जानदार श्रीर . वेजान चीज की उम्र में—इन्सान और पदार्थ की श्रायु में बड़ा श्रन्तर है। लेकिन ऐ पुराने मस्तूल ! हम दोनों साथ ही बूढ़े हो गए हैं। ऐ जहाज ! तेरे पेंदे की भी वही स्थिति है। वस मेरा एक पैर कम हो गया है। खुदा कसम; इस सूखी लकड़ी की हालत मेरे ताजे गोश्त से कहीं अच्छी है। मैं उसका कोई मुकावला नहीं कर सकता। मुक्ते मालूम है कि हृष्ट-पुष्ट पिताग्रों की वलवान सन्तानों से मुर्दा पेड़ों के वने जहाजों की जिन्दगी कहीं ज्यादा होती है। श्रलविदा मस्तूल ! व्हेल पर नजर रखना । मैं भ्रव जा रहा हूं । हम कल वातें करेंगे । नहीं : आज रात में ही करेंगे जब सफ़ेद व्हेल का सिर और पूंछ यहीं वंधी होगी।"

उसने संकेत किया और डेक पर उतार लिया गया।

ग्राहाव ने उतरने के स्थान पर खड़े होकर मेट को हाथ से इजारा करके युलाया ग्रोर पास रुकने को कहा।

<sup>&</sup>quot;स्टारवक !"

<sup>&</sup>quot;साहव।"

"स्टारवक! तीसरी वार मेरी श्रात्मा का जहाज जल-यात्रा को उतर रहा है।" "हां सर! श्रापकी यही इच्छा थी।"

"कुछ जहाज वन्दरगाहों से चले श्रीर ग्राज तक उनका पता नहीं है, स्टारवक।"

"सच है सर ! कड़वा सच।"

"कुछ लोग ज्वार-भाटे पर ही मर जाते हैं, कुछ गहरे में, कुछ अथाह बाढ़ में; लेकिन स्टारबक ! मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अब आखिरी सीमा पर पहुंच गया हूं। मैं बुड्ढा हूं;—साथी ! हाथ मिलाओ मुक्तसे।"

उनके हाय मिले। उनकी दृष्टियां उलक गई। स्टारवक की आंखों से आंसू निकल आए।

"ग्रोह, मेरे कतान, मेरे कतान ! शुभ्र हृदय ! मत जाग्री—मत जाग्री ।— देखो एक वहादुर ग्रादमी की ग्रांखों में श्रांस हैं । तब उसके मन में कितनी बड़ी वेदना होगी ।"

"नीचे उतरो !"—आहाव चीला और उसने मेट का हाय भटक दिया। 'जहाजियों के साथ रहो।"

क्षण भर में नाव जहाज के विछले हिस्से का चक्कर काटकर घूम गई।

"शार्क मछलियां! शार्क मछलियां!" नीचे के केविन की खिड़की से पुकारें प्राई—"भ्रो मालिक! मेरे मालिक! लीट आग्रो!"

परन्तु श्राहाव ने कुछ नहीं सुना । उसकी त्रावाज सबसे तेज थी श्रीर नाव उछालें मार रही थी ।

यों आवाज ने ठीक ही कहा था। जहाज से वह योड़ी ही दूर वढ़ा होगा कि बहुत-सी सार्क मछिलयां दिखाई दीं जो लग रहा था कि पेंदे से निकल-निकलकर मतवारों से जलक रही थीं और हर बार पानी में डुवकी ले लेती थीं। इस मकार कटकटाती वे नाव के साथ वढ़ने लगीं। यह कोई ऐसी वात नहीं थी जो हैल-नाव के लिए अनोखी हो, क्योंकि बहुत बार मछिलयां वैसे ही साथ हो तेती हैं जैसे मार्च करती हुई फौज के साथ गिद्ध लग जाते हैं। सफ़ेद बहेल के देखने के बाद पिकोड ने पहली बार मछिलयों के जुखीरे को देखा था। हो उकता है कि आहाव की नाव के मल्लाहों के चीते के-से पीले रंग की ववंरता में कुछ ऐसी मुक्की सुगन्य वड़ रही थी जो शार्क मछिलयों को पसन्द है क्योंकि

ग्रीर नावों को छोड़कर वे केवल उसी के साथ लगी हुई थीं।

"कितना सस्त है इसका दिल !" दूर जाती हुई नाव को देखकर स्टार-वक बुदबुदाया—"क्या तू उस दृश्य को बहादुरी से देख सकेगा ?—उन खुले जबड़ों वाली मछलियों के बीच में तूने ग्रपनी नाव उतार दी । ग्राज यह तीसरा दिन है, वहुत कठिन। ग्रगर एक ही मोर्चे में तीन दिन लगें तो सोच लो कि पहला दिन सुबह है, दूसरा दोपहर ग्रीर तीसरा शाम या ग्रन्त । श्रोह ! ए खुदा ! यह क्या है जो मेरे मन को कंरोच रहा है श्रीर मुक्तमें मौत की-सी लामोशी भर रहा है; इस पर भी ग्राशा वंधी हुई है जो कंपकंपी की नोक पर स्थिर है! इन खोखली रगों और समूचे ढांचे में भविष्य की वातें जैसे वह रही हैं। यतीत जैसे घुंघला पड़ गया है। 'मेरी'! लड़की! मेरे पीछे तेरी पीली नौजवानी मुरका गई। मेरे लड़के ! मैं देख रहा हूं कि तेरी ग्रांखें कमाल की नीली हो गई हैं। जिंदगी की अनोखी समस्याएं जैसे साफ हो रही हैं लेकिन वीच-वीच में वादल घिर ग्राते हैं—नया मेरे सफर का ग्रन्त ग्रा रहा है ? मेरे पैर जैसे कांप रहे हैं; इस तरह कीन समूचे दिन चल सकता है ? अपना दिल टटोलो तो-न्या वह श्रभी भी चल रहा है ? कांपी स्टारवक !-दूर फेंको-वढ़ो ! बढ़ो ! जोर से चिल्लाग्रो। - वह सामने मस्तूल है ! क्या तू मेरे लड़के को पहाड़ी पर चढ़े देख रहा है ?--पागल ! सामने देख !-ग्रपनी तेज से तेज नजर नावों पर गड़ाए रह--व्हेल को ठीक से देख।--हो। फिर! उस चिड़िया को उड़ा दे। देख। वह चोंच मारती है—वह भंडे को फाड़ रही है"—जहाज पर उड़ते हुए लाल भंडे को देखकर उसने सोचा—"वह उसके साथ दुखी है !— अव वह बुड्ढा कहां है ? ग्रोह ग्राहाव ! तुमने क्या वह दृश्य देखा ?—कांपो ! कांपो !"

नावें वहुत दूर नहीं गई होंगी कि जहाज के मस्तूल पर से एक संकेत पाकर आहाब ने समक्का कि व्हेल ने डुवकी ले ली है। आगे वढ़ने के लिए वह अब जहाज से कुछ दगल होकर चलने लगा। कीतुक में दूवे मल्लाह एकदम खामोश ये और सर से ऊंची उठने वाली लहरें वारम्बार हथीड़ों-सी चोटें दे रही थीं।

"लहरों! उठो, खूब उठों! उनको सर से निगल जास्रों। परन्तु बिना उक्कन की एक चीज पर चोट करों। तब न कोई 'कॉफिन' मेरा होगा न कोई लाश। तब केवल एक डांडा ही मुक्ते खत्न कर सकेगा! हा-हा!"

तभी ग्रचानक भारी-भारी चक्कर लेकर पानी ऊपर उठने लगा।

शीघ्रता में वर्फ़ की एक शिला की तरह कोई चीज ऊपर श्राई। धीमी चर-चराहट सुनाई दो; एक डरावनी भनभनाहट और सभी ने सांस याम ली; रस्सों, हारपूनों और वर्छों को उठाए एक भारी शरीर सीधा-सीधा समुद्र में फैल गया। घनुप की भांति एक बार ऊपर उठकर फिर वह श्रथाह जल में समा गई। भारी-भारी फन्वारों की तरह पानी उछलता रहा। तभी उस व्हेल के चारों श्रोर ताजे दूव-से सफेद भाग सब तरफ फैल गए।

"रास्ता दो !" ब्राहाव ने पतवार वालों से चिल्लाकर कहा श्रीर तत्परतापूर्वक हमले के लिए नार्वे सामने द्राईं। ऐसा लगा जैसे कल के ताजे घारदार
लोहों से मोवी डिक पागल हो रही थी श्रीर उस पर लगे उन वर्छों में स्वगं के
फिरिश्तों के ब्राशीवीद ब्रा टपके थे। उसके फैले हुए सफेद मत्थे पर कलगी के
तार फैले हुए थे जो पारदर्शी खाल के साथ जैसे चुने हुए थे। नावों के पास
उसकी पूंछ घुमड़ती हुई फैल रही थी। उसने एक वार फिर सवको तितरवितर कर दिया; दोनों मेटों की नावों के लोहे श्रीर वर्छ फैल गए श्रीर उनके
ाांगे के हिस्सों पर उसने टक्कर दी लेकिन इस वार श्राहाव की नाव वची
ई थी।

डैग्यू श्रीर 'क्वीकेग' टूटे हुए तस्तों को रोक रहे थे श्रीर जैसे ही व्हेल तैर-हर उनसे कुछ दूर हुई, वह घूम पड़ी; तभी एक हमला फिर हुशा; उसी समय एक जोर की चीख उभरी। मछली की पीठ पर वार-वार घुमेड़ें लेने श्रीर स्सों के उलभने से विथड़े हुई पारसी की लाश सामने दिखाई दी। उसके कड़े रस्सों पर बंब-लिपटकर फैल रहे थे श्रीर उसकी श्रांखें श्राहाब को देख ही थीं।

उसके हाथ से हारपून छूट गया था।

"मुक्ते मूर्ल बनाया तुने !" पतली गहरी सांस लेते हुए उसने कहा—"ऐ गरसी! तुक्ते मैंने फिर देखा और तू पहले चला गया। इस लाश के अतिरिक्त सरी लाश कहां है ? मेटो! तुम लोग जहाज पर लौट जाग्रो। ग्रव वे नावें कार हैं। ग्रगर हो सके तो समय से इन नावों की मरम्मत कर मेरे पास तैट ग्राग्रो। ग्रगर नहीं या पाग्रोगे तो मरने के लिए श्राहाव श्रकेला काफ़ी।—साथियो! लौट जाग्रो। वस जब इस नाव से कूदूंगा तो हारपून फेंक-र नीचे उतकंगा। तुम लोग कोई दूसरे नहीं बल्कि मेरे हाथ-पैर हो। इसलिए

मेरा कहना मानी । — व्हेल किघर गई ? क्या फिर डुवकी ले गई ?"

लेकिन वह नाव के वहुत नजदीक दिखाई दी; जैसे उस लाश को साथ लेकर भागना चाहती हो ग्रीर जैसे पीछे की ग्रीर भागते समय उसके लिए वह युद्धस्थल एक स्टेज हो। ग्रव मोवी डिक स्थिरतापूर्वक सामने तैर रही थी ग्रीर एक तरह से जहाज को पार कर चुकी थी; जो उसके विपरीत दिशा की ग्रीर जा रहा था। वैसे उस समय उसके ग्रागे वढ़ने की गति ठहरी हुई थी। मोवी डिक ग्रयनी पूरी तेजी में भाग रही थी।

"ग्रोह! न्नाहाब," स्टारवक चिल्लाया—"ग्रभी वहुत देर नहीं हुई है। ग्राज तीसरा दिन है। न्नपना विचार त्याग दो। देखो! मोवी डिक तुम्हारी खोज में नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा पागलपन है जो तुम उसके पीछे पड़े हो।"

वढ़ती हुई हवा के रुख के साथ नाव किनारे की ग्रोर वढ़ती गई ग्रीर उसने पालों तथा पतवारों को संभाला। जहाज के वगल से निकलते समय स्टारवक का चेहरा देखकर ग्राहाव ने हाथ हिलाया ग्रीर कहा कि वह जहाज को लौटाकर पीछे-गीछे कुछ दूरी तक ले ग्राए। ऊगर नजर डालने पर उसने टाशटेगो, 'क्वीकेग' ग्रीर डैग्र को ऊपर वाले तिहरे मस्तूल पर ग्रातुरता से चढ़ते देखा। नावों पर मरम्मत का काम लगा हुग्रा था। स्टब ग्रीर एलास्क भी डेक पर दिखाई दिए जो नए वछों ग्रीर लोहे के वन्डलों को खोल रहे थे। जब उसने वह सब देखा, नावों पर हथीड़े की चोट सुनी तभी उसके हृदय में एक कील-सी चुभ गई। उसने ग्रपने ग्रापको संभाला। वड़े मस्तूल से भंडा गायव देखकर उसने टाशटेगो को पुकारकर कहा कि नया भंडा लगा दो।

तीन दिन के मोर्चे के कारण या उसके तैरने की चाल में अवरोध आने के कारण अथवा उसमें उस तरह की कोई चालाकी या धोखादेही के कारण जो भी हो, अब सफेद व्हेल के भागने की गित मंद थी क्यों कि नाव शोध्र ही उसके पास पहुंच चुकी थी। यों इस समय व्हेल पहले की तरह फैलकर भी नहीं चल रही थी। आहाब की नाव के साथ छोटी शार्क मछलियां अब भी चल रही थीं अरेर उसे तंग कर रही थीं।

"उनकी परवाह मत करो । खींचे जाग्रो ! उनके दांत पतवारों की धारें पैनी करेंगे।"

"लेकिन साहव ! उनके हर वार चवाने पर पतवारें पतली होती जा रही हैं।"

"वे काफ़ी मजबूत हैं। कींचो !—लेकिन कीन कह सकता है"—वह बुद-बुदाया—"कि ये छोटी मछिलयां मोबी डिक की दावत खाएंगी या ग्राहाव की ? लेकिन खींचे जाग्रो ! हां, तैयार रहना—हम पास ग्रा गए। चर्खी पकड़ो ! पतवारें संभालो ! मुफे ग्राने दो," दो डांडे वालों ने उसे ग्रागे ग्राने में मदद दी ग्रीर वह नाव के ग्रगले हिस्से पर पहुंच गया।

इस समय जहाज वगल से चल रहा था श्रीर श्राहाव मोवी डिक के फन्नारे से उठे घुएं के वीच में घिर रहा था जो उसके क्षूत्र के चारों श्रोर गिरकर फैल रहा था। श्राहाय ने काफ़ी पास से ग्रपना हारपून श्रीर उसके साथ तमाम गालियां उस घृिएत व्हेल पर निशाना लगाकर मारा। हारपून लगते ही मोवी डिक वगल से घूम गई श्रीर उसने श्रपनी चौड़ाई का एक धन्का नाव के श्रगले हिस्से पर लगाया। श्रगर रस्सों की संभाल न होती तो एक वार फिर श्राहाव उछलकर समुद्र में जा पड़ता। तीन पतवार वाले यह नहीं जानते थे कि वार हो चुका है श्रीर इसीलिए उसके वाद के ग्रसर से वे वेखवर थे। तभी वे उछाल दिए गए। दो ने रस्सों को पकड़कर श्रपने को संभाला श्रीर तीसरा पानी में गोते खाने लगा।

्र ठीक इसी समय प्रपनी पूरी ताक़त श्रीर तेजी के साथ सफेद ब्हेल उस तूफ़ानी समुद्र में तीर की तरह बढ़ती चली गई। श्राहाब ने श्रंपने श्रादिमयों ोर पतवार वालों को हुक्म दिया कि वे श्रपनी-श्रपनी जगहों पर घूमकर बैठ ाएं श्रीर नाय को बढ़ाते चलें। उस समय ऐसा लगा कि जैसे दूना जोर लगाना पढ़ रहा है।

"मेरे हुदंग में यह टूटन कैसी ? क्या कोई पुट्ठा या हड्ड़ी चटख रही है ! वह सब फिर वैसा ही, डांडे ! डांडे ! उस पर जुक जाग्री ।"

समुद्र को चीरने वाली नाव का भारी शीर सुनकर व्हेल घूम गई कि जिससे प्रपना खुला मस्तक हमले के लिए सामने कर दे। इस घुमाव को लेते ही व्हेल हो जहाज का विशाल काला पेंदा दिखाई दिया और उसे लगा जैसे कोई दूसरा इं। दुश्मन उसका पीछा कर रहा है। अचानक उस नाव की अगली नोक के सामने भुकते हुए उसने अपने जबड़े चलाए और अपने फव्वारे से जैसे कागों की बरसात कर दी।

श्राहाव लड़खड़ाया। उसने अपना मस्तक हाथों से थाम लिया। "मैं ग्रंघा हो रहा हूं, हाथ लाग्रो! मेरे सामने से हट जाग्रो जिससे ग्रव भी मैं अपने रास्ते को टटोल सकूं। क्या रात है?"

"व्हेल ! जहाज ! जहाज !" विनयशील पतवार वालों ने कहा ।

"डांडे ! डांडे ! ऐ समुद्र ! तू ग्रपनी गहरी से गहरी गहराई की ग्रोर सरक जा ग्रीर मुक्ते मौका दे कि मैं ग्रन्तिम वार उस पर हमला कर सकूं। मैं समका ! जहाज ! जहाज ! जूक जाग्रो, मेरे साथियो ! क्या तुम मेरे जहाज को नहीं वचाग्रोगे ?"

उस क्रोधित ग्रीर उफान खाने वाले समुद्र में ज्यों ही पतवार वालों ने नाव को ग्रागे बढ़ाया, पहले के व्हेल द्वारा घक्के खाए दो तस्ते इस समय टूट गए ग्रीर श्रव एक प्रकार से वेकार नाव लहरों के समानान्तर हो गई। परेशान मल्लाहों ने किसी प्रकार उस छोद को वन्द करके पानी रोकने की श्रयक चेष्टा की।

उस दृश्य को देखकर टाशटेगों का हयौड़ा हाथ में ही अटका रह गया। लाल भंडा उसके दिल की तरह उछलता हुआ हवा में तैर गया। स्टारवक और स्टव ने नींचे आते हुए उस राक्षसी जलमच्छ को देखा।

"व्हेल ! ब्हेल ! डांडे ऊपर ! डांडे ऊपर ! ग्रोह ! पवन की सव मीठी शक्तियो ! मुभे दुलराग्रो ! स्टारवक को मरने मत दो । यदि वह मरे भी तो श्रीरतों की दौरे की वीमारी में मरे ! ऐ मूर्खो ! पतवारें ऊपर ! जवड़ा ! जवड़ा ! वया मेरी उन तमाम तूफ़ानी प्रार्थनाग्रों का यही ग्रन्त है ? क्या मेरे समस्त जीवन की ईमानदारी का यही नतीजा है ? ग्राह ! ग्राहाव ! ग्राहाव ! ग्राहाव ! ग्राहाव ! ग्राहाव ! ग्राहाव ! संभल कर ! वर्खी वाले ग्रादमी ! संभल कर ! नहीं, नहीं ! फिर पतवारें तेज ! हमारे सामने ग्राने को वह घूम रही है। ग्रीर ग्रोह ! उसकी कभी न भुकने वाली भींह केवल एक ही ग्रोर वढ़ती है; जिसका कर्तव्य उसे समभाता है कि वह कभी मीत के मुंह में नहीं जाएगा ! हे परमात्मा ! जहाजियो ! ग्रव मेरे वरावर खड़े होग्रो।

"मेरे वरावरा मत खड़े होग्रो विल्क मेरे नीचे खड़े होग्रो । हरेक स्टाव की

चटाई पर सोने जा रहा है। ऐ दांत निपोरने वाली व्हेल ! मैं तुम पर खीनिपोरता हूं। ऐ सूर्य, चन्द्रमा श्रीर तारो ! मैं तुम सबको हत्यारा कहता हूं क्यों तिमने ऐसे आदमी की हत्या की है जिसने किसी छाया को भी दुःख नहीं दिया इस पर अगर तुम प्याले थामों तो मैं गिलासों को खनकाऊं। श्रोह, श्रोह, श्रोह श्रोह ! ऐ दांत निकालने वाली व्हेल ! लेकिन जल्दी ही मोर्चा डटेगा। श्र आहाव ! तू भाग क्यों नहीं श्राता है ! मैंने जूते श्रीर वास्कट उतार ली है स्टब को अपने पाजामे में ही मरने दो। वड़ी खस्ता श्रीर नमकीन मौत—शेरी श्रीरी ! श्रोह फ़्लास्क ! मरने के पहले कमसे कस एक मीठी शेरी ते मिल जाए !"

मदद करो ! स्टव भी जसी में चिपका है। श्रीर श्रव वेचारा स्टव एक मुलाय

"क्या शेरी फल ? नहीं, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि जहां वे पैदा हों हैं वहां पहुंच जाएं। श्रोह स्टव! मेरी मां वेचारी ने इसके पहले मेरी कुह तनस्वाह पा ली होगी। यदि नहीं तो उसे कुछ सिक्के मिल जाएंगे क्योंवि यात्रा श्रव समाप्त है।"

जहाज के कोनों पर लगभग सभी जहाजी निष्क्रिय खड़े थे। हथीड़े, तस्तें कड़े, वर्छे और हारपून जैसे मशीन की तरह थमें हुए उनके हाथ में ही रा । क्योंकि वे सब अपने-अपने काम से हटकर इधर लपक आए थे और उनकें यां उस मायावी व्हेल पर टिकी हुई थीं जो विचित्र रूप से वारम्बार अपने को चक्कर दे रही थी और आगे बढ़ते समय भागों के फव्बारे छोड़ती जार्त । प्रतिकार, तत्काल बदला लेने की भावना, हर तरह के मन के मैल—उसकें रग में समाए हुए थे और इस पर भी यह नश्वर मनुष्य जो कुछ भी कर सकत वह इतना कि जहाज के अगले हिस्से को उस मक्खन-सी दूधिया मछली वे से टकरा दे और अपने आदिमयों और तख्तों को नष्ट करके समुद्र में बहुं कुछ लोगों के चेहरे उदास हो रहे थे। हारपूनर अपनी वैल की तरह के 'मुकाए खामोश खड़े थे।
"जहाज ! लाश !—दूसरी लाश !" नाव पर से आहाब चिल्लाया—"वह

रके हुए जहाज के नीचे डुबकी लेने के वाद व्हेल उसकी नाव की श्रोर भागी पानी के अन्दर ही करवट लेकर फिर पानी के ऊपर श्रा गई। अब वह

रेकन के अलावा और कौन हो सकता है !"

ग्राहाब की नाव से कुछ गड़ हुए ही थी. बहा इस सस्य बहु सीन-नियर कहा। था।

हारपून फेंका गया। चेट चर्ड के की तेजी की तरह रस्ता बरहाइ हैं आहाव भुका; एउने एसे हुट में ने लोटकर आहाव की गर्दन पकड़ की कि कि के गूंगे खुपचाप अपने शिकार को बाद कि हैं खुपचाप फेंक दिया गया। उनके मुख्या के जुन के पतार वाला पानी में जा गिरा को उनके सु

एक क्षण को उस चोट नाई नाई है जा है

াহা

के ले तमी तमा जब विद्या करा स्था उसके

बनी

उसके

में घसीटा श्रीर पिकोड का सब कुछ देखते-देखते श्रह्य हो गया । उसका जरां जर्रा समुद्र में डूब गया । केवल वह श्रादिवासी बड़े मस्तूल के सबसे ऊपर चढ़ा बैठा था श्रीर भंडे

को लहरों में उड़ा रहा था। अभी भी तना हुआ पाल, चार-छः इंच पानी वे ऊपर चमक रहा था। उसी समय एक लाल हाथ और एक हथीड़ा हवा में पीहें से भूमता हुआ आया और वह उस हबते हुए पाल पर कीलें-सी ठोकने लेगा हवा में उड़ता हुआ एक बाज आया और आसमान में तारों के बीच अपने घा को छोड़कर जहाज के साथ पानी में पुसता चला गया। उसने भंडे पर चोंच मारना शुरू किया। वहीं टाशटेगो जमा हुआ था। इस चिड़िया ने अपने चमकते

हुए पंख फैला दिए जो हथीड़े भीर लकड़ी के बीच में थे। उसी समय उस आकाशीय कंपन का अनुभव करके पानी में हवे हुए उस वर्वर इंसान ने चार ग्रोर मौत से जकड़े रहकर अपने हथीड़े को वहां वर्फ की तरह जमा दिया

ग्रार मात स जकड़ रहकर अपन हथाड़ का वहा वफ का तरह जमा दिया श्रीर इस प्रकार वह ईश्वरीय चिड़िया अपनी फ़रिश्तों की-सी चीखों के साथ ग्रपनी चोंच ऊपर उठाकर ग्राहाव के उस भंडे में लिपटकर जहाज के साथ पानी में उसी तरह चली गई जिस तरह किसी शैतान नर्क में हूबने के पहले

श्रभी भी उस भारी घुमेड़ से छोटे-छोटे बुलबुले उठ रहे थे। सफ़ेद भार भी श्रासपास टकरा-टकरा जाते थे। सब कुछ न्ष्ट हो गया। समुद्र की भारी

स्वर्ग का कुछ हिस्सा भी जरूर साथ ले लेता है।

मा श्रांसपास टकरा-टकरा जात था। सब कुछ नष्ट हा गया। समुद्र की व लहरें उसी तरह उछलती रहीं जैसे पांच हजार साल पहले उछलती थी।

|  |  | * | G. |
|--|--|---|----|
|  |  |   | •  |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |
|  |  |   |    |

## पुरुतक के सम्बन्ध में—

'लहरों के वीच' (Moby Dick) को साधारएातः विश्वसाहित्य में क्लासिक' के रूप में माना जाता है। समुद्र के वातावरएा को लेकर यह महान् उपन्यास है। समरसेट मॉम ने इसे संसार के श्रेष्ठतम दस उपन्यासं माना है।

ग्रन्तु, कथा के सम्बन्ध में पुस्तक का मूल लेखक हरमन मेलविले स्थान पर स्वयं कहता है कि उसने 'धूर्तताश्चों से पूर्ण एक पुस्तक लिखा ह परन्तु वह एक भेड़ की तरह दूधिया, स्वच्छ श्रोर पवित्र है।'

इस प्रकार श्रंधियारे की यह कहानी घूप के प्रकाश में प्रकट की गई है; जैसे 'काला श्रीर सफेद'—उपन्यास के दो प्रभावपूर्ण रंग हों।

'लहरों के बीच' (Moby Dick) में व्हेल जिकार के एक जहाज स्रीर उसके जीवन का विवरण है। सब मिलाकर भ्रमण की यह एक बहुत सुन्दर कहानी है।

—यादवचन्द्र जैन